# टो कियो से इस्फ्रान्त

म्राजाद हिन्द आन्दोलन की प्रचण्ड कान्ति का पूर्ण, प्रामाणिक म्रोर स्रधिकृत इतिहास

लेखक

श्री रामसिंह रावल सम्पादक—दैनिक "म्राजाद हिन्द" बैकौक (थाईलैण्ड) हिन्दी में श्री सत्यदेव विद्यालंकार

(सोल एजेएट) **मार वाड़ी पब्लिकेश न्स**४० ए हनुमान रोड़ नई दिल्ली (१)

मृक्तशक के सुद्दिनीय, ग्रम्यक्ष, नार्दनं इण्डिया परिनर्शिय हाऊस, दिल्ली,

मुद्रक श्रमरचन्द्र राजहस प्रेम, दिल्ली

मोल एजेण्ड माग्वाड़ी पहिलकेशन्म ४० ए हनुमान रोड, नई दिल्ली (१)

> पहला संस्करण २६ जुलाई १९४६

> > मूल्य २॥) डाव मे २॥।-

त्राजाद हिन्द ग्रान्दोलन देश की त्राजादी के लिये शरू की गई लड़ाई का ही एक शानदार हिस्सा है। १८५७ के स्वतन्त्रता संप्राम श्रीर १६४२ की श्रगस्त-कान्ति के समान वह भी एक प्रचएड क्राति थी। इसलिये उसका इतिहास लिखने के लिये किये गये इस उद्योग की मैं निस्सन्देह बहुत सराइना करती हूं। श्राज की राजनीति श्रीर राजनीतिक घटनाश्रों से ही वो कल का इतिहास बनता है। हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिये श्राजाद हिन्द श्रान्दोखन के संघर्ष में जो घटनायें घटीं, उनके इतिहास से हम बहुत लाभ उठा सकते हैं श्रीर एक महान् उद्देश्य पूरा कर सकते हैं । उस इतिहास का विचार, अध्ययन एव अनुशी-लन करने पर इम जिस उत्साइप्रद परिगाम पर पहुँचैंगे, उससे इम अपने अधूरे ध्येय की पूर्वि करने के लिये स्फूर्ति और प्ररेणा प्राप्त कर सकेंगे। श्राजादी प्राप्त करने के लिये जो कीमत चुकाई जाती है, उसमें निरन्तर चौकसी से काम लेना श्रीर सचेत एवं सतर्क रहना श्रावश्यक है। श्राजाद हिन्द ग्रान्दोलन के रूप में हुई प्रचएह क्रांति के इस इतिहास से स्वदेश की श्राजादी के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई में लगे हुये सैनिकों को इतना तो सबक सीखना ही चाहिये कि वे निरन्तर सतर्क, सचेत एवं सावधान रह कर चौकसी से काम लें। मुक्ते पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से इतना लाभ जरूर उठाया जा सकेगा । इसमें आजाद हिन्द आदोलन के विकास श्रौर उत्कर्ष के साथ-साथ उसकी श्रसफलवा के कारणों पर भी कुछ रोसनी डाली गई है। इसी लिये इसकी उपयोगिता में मुभी सन्देह नहीं है। श्री रामसिंह रावल श्रीर श्री सत्यदेव विद्यालंकार के इस अयत्न की मैं एक बार फिर सराहना करती हूं।

— अरुणा ग्रासिफ अली

## पूजनीया मां के चरण कमलों में

मे श्रपना यह परम सौभाग्य समभता हूँ कि पूर्वीय एशिया में श्राजाट हिन्द श्रान्दोलन का जब से प्रारम्भ हुश्रा, तभी से मैंने उसमे विशेष सिक्षय भाग लिया । इस लिये दिसम्बर १६४५ में हिन्दुस्तान मे श्राने के समय से मैं श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन के सम्बन्ध में श्रपनी निजो श्रोर प्रत्यच्च जानकारी के श्राधार पर समाचारपत्रों में लेख लिख रहा हूँ । मेरा उद्देश्य इन लेखों के लिखने का यही रहा है कि देशवासियों के सामने इस क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का ठीक-ठीक श्रोर पूरा चित्र उपस्थित किया जाय । १८५७ के बाद हमारी श्राजादी की लड़ाई में श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन सम्भवतः सबसे श्रिधक क्रान्तिकारी श्रान्दोलन है ।

एक दिन अचानक मेरे पास हिन्दी के ख्यातनामा लेखक और पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालकार आये। आपने वातचीत में मुक्क से आजाद
हिन्द आन्दोलन का पूरा, प्रामाणिक और सिलसिलेवार इतिहास लिखने
का अनुरोध किया। आपने मेरे लिखे गये कई लेखों को देखा। उनको
पुस्तकाकार प्रकाशित करने को मेरी भी इच्छा थी। लेकिन, आपका
अनुरोध तो सिलसिलेवार पूरा इतिहास लिखने का ही था। मैने भी
अपने देशवासियों के सामने इस महान् आन्दोलन के अधिकृत इतिहास
को उपस्थित करने की आवश्यकता को अनुभव किया। इसलिये इस
अनुरोध को मैने बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। मैने अपने
लेखों को इकट्टा किया और उनके साथ और भी बहुत सी सामग्री खुटा
कर इस पुस्तक को तैय्यार कर दिया।

इतिहास बहुत न्यापक श्रीर विस्तृत चीज है। इस श्रान्टोलन के रितिहास के कई पहलू हैं श्रीर उन पर श्रलग-श्रलग कई पुस्तके लिखी जा मकती हैं। सिर्फ एक पुस्तक को प्रा इतिहास नहीं कहा जा सकता। उसका यह केवल एक सिक्ति न्योरा है। फिर, इस श्रान्टोलन की पृष्ट-भूमि के बिना वह पूरा हो ही नहीं सकता था। इसलिये उसकी पृष्टभूमि को

स्वष्ट करने के लिये पूर्वीय-एशिया में उससे पहिले की हिन्दुस्तानियों की स्थिति को स्पष्ट करना त्र्यावश्यक था। उन पर इसमें प्रकाश डालने का यत्न किया गया है। स्वदेश की श्राजाटी के लिये इस महान् श्रान्दोलन का सूत्रपात सर्वथा स्वाभाविक दग से हुत्रा था। उसके इस स्वाभाविक विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। पूर्वीय-एशिया के ग्रानेक ग्रालग-यलग देशों में दूर-दूर कोनों मे विखरे हुये जिन हिन्दुस्तानियों को कभी एक सूत्र में पिराने की कोशिश ही नहीं की गई थी, उनका सहसा तिरगे राष्ट्रीय भाडे के नीचे श्राकर खड़ा हो जाना श्रीर श्रपने को एक महान् शिक्तशाली सगठन में बाध लोना भी साघारण बात नहीं है । यह एक चमत्कार ही था। यह बताने की भी कोशिश की गई है कि यह चमत्कार कैसे इस तेजी के साथ हो गया १ इस चमत्कार के पीछे महान् क्रान्ति-कारी नेता स्वगीय श्री रासिबहारी बीस ग्रीर उनके जिन साथियों का हाथ था, उनकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का उत्साहपूर्ण व्यौरा भी इसमें दिया गया है। स्वदेश को सेवा में श्रपने को खपा देने वाले राजा महेन्द्र-प्रताप सरीखों का उल्लेख भी इसमें यथास्थान सम्मान के साथ किया गया है। इमारे देश के महान् शिक्तशाली श्रीर प्रतिभाशाली नेता शी सुभायचन्द्र बोस ने प्वीय-एशिया में पहुँच कर को जादू कर दिखाया, उसका वास्तविक चित्र इसमें खींचने का प्रयत्न किया गया है। पूर्वीय-एशिया में रहने वाले जिन ग्वालों और मज्रों के शानदार बलिदान से इस महान् श्रान्दोलन की गहरो नींव भरी गई थी, उनकी गौरवास्पट चर्ची इस पुस्तक में पहिली ही बार की गई है। इन माघारण स्थिति के गरीव लोगों के साथ घनियों तथा श्रन्य लोगों के त्याग श्रीर बिलदान को भी भुलाया नहीं गया । संदिप्त होते हुये भी इस प्रकार पुस्तक की पूर्ण बनाने श्रीर श्रान्टोलन का मारा नक्शा देशवासियों के सामने रख देने का प्रयत्न श्रवश्य किया गया है।

पुस्तक में पहिले श्रध्यायों की श्रोर पाटकों का विशेष ध्यान श्राक-पिन करना श्रावश्यक है। इसमें जापानी युद्ध से पहले पूर्वीय-एशिया में हिन्दुस्तानियों की स्थिति, युद्ध से पैदा हुई प्रतिक्रिया श्रौर बेंकीक से इंस्फूरिल पहुँचने की नवम्बर-दिसम्बर १६४५ की श्रपनी तीन हजार मील की साहसपूर्ण यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन संकटापनन यात्रा में मेरा साथ देने वाले श्रपने सच्चे श्रौर बहादुर साथियों को मै हृदय से घन्यवाद देता हूँ। मुक्ते दुःख है कि मैं उसका नाम नहीं दे सका श्रौर नाम न दे सकने के कारणों पर ही कुछ प्रकाश डाल सका।

श्रीमती श्रहणा श्रासिकश्रली को भी मैं भन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस पुस्तक के लिये दो शब्द लिख देने की कृपा की है। श्रगस्त रह्४२ की क्रांति को इस वोरागना के प्रति श्रपनी कृतज्ञता में किन शब्दों में प्रगट करूं। श्रापने इन दिनों में बहुत व्यस्त रहते हुये भी ये शब्द लिख देने का कष्ट स्वीकार किया।

त्राजाद हिन्द दत्त के सदस्य अपने साथो श्री के ऐस. रावत को भी मैं घनावाद देता हू, जिन्होंने सुमे अपने कीमती सुमाव श्रीर सहायता प्रदान की है।

इस पुस्तक में आजाद हिन्द आन्दोलन के इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ भी भैंने लिखा है, वह मैंने अपनी जानकारी और अनुभव के ही आधार पर लिखा है। उसमें भूल हो सकती है। उसकी जिम्मेन वारी अकेले मुक्त पर है।

मूल पुस्तक मैंने अप्रेजी में लिखी है। उसका यह हिन्दी भाषान्तर श्री सत्यदेव विद्यालकार ने किया है। मेरी पुस्तक को हिन्दी में इतना सुन्दर रूप देकर मुक्ते हिन्दी भाषी जनता तक पहुँचाने के लिये मैं आपका हृदय से आभारी हू। आशा है हिन्दीभाषी इस पुस्तक का योग्य सम्मान करके आपके और मेरे प्रयत्न को सफल बनायेंगे।

**ग्राजाद हिन्द रिलीफ कमेटी** 

८ दर्यागज, दिल्ली

-रामसिंह रावल

१५ जुलाई ४६.

त्र्यान्दोलन के रूप में हुई इस प्रचएड कान्ति का पूर्ण, प्रामाधिक होते कृत और विस्तृत इतिहास अपने पाठकों के सामने उपस्थित करें। अपने हिन्द ग्रान्दोलन ने अपने देश को बहुत कुछ दिया है। नये जीवन, नयी स्फूर्ति, नयी प्रेरणा और नयी चेतना के रूप में दी गई भावना के त्रालावा त्राच्छे योदा, त्राच्छे सिपाही, त्राच्छे कार्यकर्ता त्रीर अच्छे वक्ता भी उसने पैटा किये हैं। लेकिन, इतने अच्छे लेखक पैदा नहीं किये। लड़ाई के मैदान में वे शायद पैदा भी नहीं हो सकते ये । यही कारण है कि इतने शानदार त्र्यान्दोलन त्र्यौर इतनी प्रचरड कान्ति का कोई अञ्जा, शानदार, िकलिलेवार त्रीर विस्तृत इतिहास त्रांच तक भी लिखा नहीं जा सका I इम ऐमा इतिहास लिखने के उद्योग में थे कि ग्राजाद हिन्द सरकार के के यशस्वी लेखक श्री रामसिंह जी रावल के साथ हुन्रा। इस महान् त्रान्दोलन के सम्बन्ध में श्रापके अनेकों लेख समाचार-पत्रों में पढ़े थे। इमने अनुभव किया कि एक अधिकारी लेखक के साथ हुई मुलाकात का लाभ उठाना चाहिये। इमारे श्रामह एवं श्रनुरोध को श्रापने स्वीकार कर लिया। लेकिन, त्रापके लिये हिन्दी में लिख सकना संमवन या। इस लिये यह तय हुआ कि आप अंग्रेजी में लिखें और उसका हिन्दी में भाषान्तर कर लिया नाय । ऋापके मूल प्रयत्न के ऋाधार पर हिन्दी में लिखा गया त्राजाद हिन्द त्रान्दोलन का यह इतिहास पाठकों के सामने है।

इसके सुयोग्य लेखक श्री रामसिंहजी रावल पच्चीस वर्ष के युवक है। इस युवावस्था में भी आपने वृद्धों को लजाने वाले सत्साहस का परिचय दिया है। आजाद हिन्द आन्दोलन के प्रारम्भ से आपने उसमें हाय बटाया और इस समय भी आप उसी में लगे हुए हैं। अपने अन्य हिन्दुस्तानी भाइयों की तरह आप भी व्यापार-व्यवसाय से रुपया कमाने की इच्छा से पूर्वीय-एशिया गये थे और अपने काम में आपने अच्छा यश भी सम्पादन किया, किंतु श्रापके हाथों में अपने को धन कमाने की श्रपेता देशसेवा में लगाना ही लिखा था । त्राबाद हिन्द त्रान्दोलन का स्त्रपात होने से भी पहिले से आप उसमें लगे हुये थे। १६२१ में गुजरानवाला जिले के सोहदरा गाव में राजपूत.परिवार में आपका जन्म हुन्रा। जब न्त्राप केवल १६ वर्ष के थे, तब १६३७ में न्रापके पिताश्री का स्वर्गवास हो गया और ग्रामको निराभित ग्रावस्था में स्वय ग्रापने जीवन का निर्माण करना पड़ा। वजोराबाद के हिन्दू हाई स्कूल से वजीफा लेकर श्रापने मैट्कि पास की श्रीर श्रागे पढ़ाई जारी रखना श्रापके लिये सभव न रहा । १६३८-३६ में अपने यहा सगठित की गई कांग्रेस कमेटी के श्राप मन्त्री चुने गये श्रीर यहीं। श्रापके हदय में देशसेवा का जो पौदा रोपा गया था, वह दिन-पर-दिन बढ़ता श्रोर फलता-फूलता गया। १६३६ में आप त्राजीविका की खोज में थाईलैएड चले गये। वहा से जापान गये श्रीर वहा की सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे भी प्रमुख भाग लेते रहे। श्रानाद हिन्द श्रान्दोलन का स्त्रपात्र होने के साथ ही श्राप उसमें लग गये। १६४२ की १५ जून को बैकीक में हुये जिस ऐतिहासिक सम्मेलन में इस महान् ऋान्दोलन ऋौर व्यापक सगठन की स्थायी रूप से निश्चित नींव डाली गई थी, उसमें सम्मिलित होने के लिये सुप्रसिद्ध कान्तिकारी नेता स्वर्गीय श्री रासविहारी वोस के साथ त्र्याप पर्धारे थे । जापान से चुने गये ग्यारह प्रतिनिधियों में से ग्राप एक थे। उस सम्मेलन में प्रमुख भाग लेने के बाद ग्रापको उस समय के सर्वमान्य नेता ग्रौर निर्वाचित प्रधान श्री रासिवहारी बोस का प्राइवेट सेके टरी नियुक्त किया गया। स्रादरगीय कातिकारी नेता राजा महेंद्रप्रताप के साथ काम करने का भी ज्ञापको श्रवसर मिला था। श्रन्य नेताश्रों श्री त्र्यानन्दमोहन सहाय, श्री राघवन, स्वर्गीय श्री डी. ऐस देशपाएडे ब्रादि के भी ब्राप साथ में ब्रौर निकट सम्पर्क में रहे। जापान, शघाई श्रौर थाईलैएड श्राटि में हुये श्रान्टो-लन श्रीर उससे संबध रखने वाली प्रवृत्तियों में श्रापका मुख्य हाथ रहा । उनको प्रत्यत्त देखने श्रौर समभाने का त्रापको त्रवसर मिला। वैक्रीक मे थाईलैंगड प्रादेशिक कमेटी के प्रचार एवं प्रकाशन विभाग के तो श्रीप श्रध्यस्य यानी इंचार्ज ही थे । वहा के श्रानाद हिन्द रेडियो के संचालन में त्रापका मुख्य हाथ था और वहा से प्रकाशित होने वाले 'त्राजाद हिन्द' दैनिक-पत्र के स्राप सम्पादक थे। इस सारे स्रादोलन स्रौर काति के स्त्रधार, देशभिक की भावना के अवतार, राष्ट्र-प्रेम की सजीव मूर्ति, पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियोंके हृदयसम्राट ऋौर ऋइतीस करोड़ देशवासियों की आशा के आधार नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के निकट संपर्क मे आने का सौभाग्य भी त्रापको कई बार मिला। जापान के पराजय के बाद वैकोक से इम्फाल तक ३००० मील की लम्बी यात्रा स्रापने प्रायः पैदल ही की थी। इससे ऋापको पूर्वीय एशिया के ऋधिकांश प्रदेश की स्थिति को देखने तथा ऋध्ययन करने का प्रत्यक्त ऋवसर मिला था। इस समय भी दिल्ली में आजाद हिन्द कमेटी के प्रकाशन श्रीर प्रचार विभाग का कार्य त्रापके हाथों मे होने से इस महान् आदोलन को गहराई से अध्ययन करने का आपको अवसर मिल रहा है। ऐसे सुयोग्य, अनुभवी, कर्मशील, भावुक श्रीर सदृदय लेखक की लिखी हुई पुस्तक के प्रामाणिक श्रीर

श्रिधकृत होने में सन्देह नहीं किया जा सकता।

पुस्तक के सम्बन्ध में लेखक का परिचय श्रोर उन द्वारा लिखे गये
राब्दों को देने के बाद कुछ श्रिधक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है।
लेखक ने पुस्तक को पूर्ण श्रीर प्रामाणिक बनाते हुये महान श्रान्दोलन के
इतिहास को सिलसिलेवार देने का पूरा प्रयत्न किया है। लेखक ने श्रपनी
निजी श्रनुभूति को प्रधानता देकर इसमें जो सौन्दर्य श्रीर स्वामाविकता
पैदा कर दी है, वह पुस्तक की श्रपनी ही विशेषता है। तीन हजार मील
की प्रायः पैदल-यात्रा लेखक के जीवन का सबसे बड़ा साहसपूर्ण कार्य
है। उसका विवरण जितना रोचक है, उतना ही उपयोगी श्रीर उत्साहपद
भी है। सारे श्रान्दोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुये उसकी श्रान्तरिक सफलता का जो विवेचन किया गया है, उसको भी पुस्तक की एक

विशेषता कहा जा सकता है। सब घटनाश्रों के श्रत्यन्त सिद्धारत, सरल, श्रीर सिलिसिलेवार दिये गये व्योरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सार्वजिनक चेत्र में काम करने वाले उससे विशेष सबक ले सकते हैं। इतना महान श्रान्दोलन श्रीर इतनी प्रचयङ क्रांति सफलता के किनारे पहुँच कर भी श्रसफल हो गई श्रीर उसका कारण भी वह विश्वासघात ही हुआ, जिसने हमारे १८५० के स्वतन्त्रता ।सग्राम को सफल न होने देकर बाद के भी कितने ही प्रयत्नों को विफल बना दिया। उसका इस पुस्तक में काफी सुन्दर विवेचन किया गर्या है। इसी लिये इस पुस्तक की उपयोगिता में भो सन्देह नहीं किया जा सकता। इतनी सर्वोग सुन्दर, पूर्ण, प्रामाणिक श्रीर उपयोगी पुस्तक के प्रकाशित करने का श्रवसर देने के लिये हम भाई रावलजी के हृदय से श्राभारी हैं।

पुस्तक का हिन्दी भाषान्तर यद्यपि सर्वथा स्वतत्र रूप से किया गया है श्रीर श्रनेक स्थानों पर उसको मूल पुस्तक का-सा रूप दे दिया गया है, फिर भी उसकी श्रन्तरात्मा को सर्वथा सुरक्तित रखा गया है। उसकी भावना में कहीं भी श्रन्तर नहीं श्राने दिया गया। शब्दों, विचारों श्रीर घटनाश्रों के तारतम्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

श्रन्त में उन प्रेमी पाठकों श्रीर सहृदय पुस्तक-विकताश्रों के प्रति कृतज्ञता प्रगट करनी श्रावश्यक है, जिनके सहयोग के विना इस साहित्य का देश के कोने कोने में प्रचार होना सभव न भा । उनके इस सहयोग श्रीर सहायता से हमें विशेष उत्साह श्रीर प्रेरणा मिली है।

मारवाड़ी पिन्लिकेशन्स ४०-ए, हनुमान रोड नई दिल्ली २३ **जु**लाई ४६

— सत्यदेव विद्यालकार

# एक नजर में

| दो शब्द—श्रीमतो ऋरुणा श्रासिफ श्रली   | 8        |
|---------------------------------------|----------|
| जयहिन्दश्री रामसिंह रावल              | પ્       |
| चलो दिल्ली —श्री सत्यदेव विद्यालंकार  | <b>C</b> |
| एक नजर में                            | ? ₹      |
| , ग्राजाद हिन्द की हल्दी घाटी         | १७       |
| २. त्र्यानाद हिन्द जिन्दाबाट          | 38       |
| ३. श्रंग्रेजी सेना का पदार्पग         | २२       |
| ४, ग्राजाद हिन्द फौज की स्थिति        | ⊅ ६      |
| . १. बैकौक से इम्फाल                  | ३२       |
| २. ३००० मील की रोमाचकारी यात्रा       | 3 %      |
| ३ बर्मा में प्रवेश                    | ३५       |
| ४. वर्मा की सीमा के पार               | 35       |
| ५. कैदी कि मेहमान !                   | ४१       |
| ६. एक सप्ताह जंगल में                 | 84       |
| ७. दो सप्ताइ बाद                      | 80       |
| <ul><li>कर्नल लक्मी से भेंट</li></ul> | ५०       |
| ६. ईरावर्ता के इस पार                 | પ્રફ     |
| १० चिन्दवीन में छुः रातें             | પ્રપ્    |
| ११. हिन्द-बर्मा की सीमा पर            | ५८       |
| १२ इम्फाल में                         | ६०       |
| ३ जापान के पराजय की प्रतिक्रिया       | ६३       |
| ४ जापान युद्ध से पहले                 | ६६       |
| १ पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तानी      | ৬০       |
|                                       |          |

#### ( {Y )

| २ वर्म में                                     | ७२          |
|------------------------------------------------|-------------|
| ३. मलाया ने                                    | इष          |
| ४ श्री राववन                                   | ४७          |
| ५ याईलैंग्ड में                                | ভশু         |
| <ol> <li>स्वामी सत्यानंदची पुरी</li> </ol>     | ঙঙ          |
| ७. इरडोनेशिया, जिलिपाइन्स श्रीर चीन में        | ≢ઝ          |
| ६ लागन में                                     | <i>ક</i> ્ટ |
| <ol> <li>राचा महेंद्रप्रताप</li> </ol>         | <b>E</b> 0  |
| १०, स्वर्गीय श्री राखिइहारी चोच                | =1          |
| ११ इरिडयन नेशनल एसोवियेशन                      | ٤ <b></b>   |
| र् युद्ध का सूत्रपात                           | ४३          |
| १ स्राज्ञाद हिन्द भावना व्या प्रादुर्भाव       | 43          |
| २ जापान में                                    | 33          |
| ३ शघाँडे नें                                   | १६          |
| ४. हागक्ला में                                 | દ ક         |
| ५ इरडोनेशिया, जिलिणइन्स और हिल्ट चेन           | 33 ਜ        |
| ६ थाईलैएड में                                  | \$00        |
| ७. नज्ञाया में                                 | १०१         |
| <ul><li>चनरल मोहनिंद</li></ul>                 | १०३         |
| ्र टोरियो ग्रौर दंकौक सम्मेलन                  | १०७         |
| १. टोव्यिं सम्मेलन                             | १०७         |
| २. डेंब्रांक उमोलन                             | ३०१         |
| ु जानाद हिन्द मंघ ना जन्म श्रौर जापानी 'ग्रहण' | १२०         |
| १. त्राघाट हिन्द सब का संगठन                   | १२०         |
| २. त्राज्ञद हिन्द फीज ना संगठन                 | १२२         |
| <ul><li>श्रासद हिन्द फौन हा शिक्ए</li></ul>    | १२३         |

| ४. दुर्भाग्यपूर्ण संकट                        |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| ५. बर्मा में सकट की घटा 😽                     | १ ५७         |
| ६.                                            | १२८          |
| ७ मलाया पर संकट के बादल                       | १२६          |
| <ul><li>पूर्ण ग्रहण</li></ul>                 | १३•          |
| दः नेताजी का पदार्पण : नये जीवन का प्रभात     | १३२          |
| १ पहिला सिंगापुर सम्मेलन                      | १३३          |
| २. नेताजी का शुभागमन                          | १३४          |
| ३. सिंगापुर में दूसस सम्मेलन                  | १३५          |
| ६. यूरोप में प्राजाद हिन्द संगठन              | <b>१४०</b> ं |
| १० नेताजी के तूफानी दौरे                      | <b>१</b> ४४  |
| १. दौरों का ऋद्भुत प्रभाव                     | १४६          |
| २. स्राजाट हिन्ट फौज नेताजी की कमान में       | १४८          |
| २ स्राजाद हिंद संघ                            | १५१          |
| <ul><li>मलाया पादेशिक कमेटी</li></ul>         | १५२          |
| ५. श्री ऐस. ए. श्रय्यर                        | १५४          |
| ६. यमराज की घाटी                              | १५६          |
| ७. थाईलैएड प्रादेशिक कमेटी                    | १५७          |
| प्रस्त्र ईश्रारिंह                            | १५८          |
| <ul><li>ह- वर्मा को प्रादेशिक कमेटी</li></ul> | १६१          |
| १०. श्री ए ह्यीव                              | १६२          |
| ११. ऋन्य पादेशिक कमेटिया                      | १६३          |
| १२. त्र्राजाद हिंद सरकार का गठन               | १६४          |
| १३. स्राजाद हिंद दल                           | १७०          |
| १४. वाल सेना                                  | १७१          |
| १५. त्र्याजाद हिंद वैक -                      | १७२          |
|                                               | •            |

| ११. भाजाव हिन्द पर आजाद झण्डा               | १७३         |
|---------------------------------------------|-------------|
| १. महान् पूर्वीय एशिया सम्मेलन              | <b>₹</b> ७₹ |
| २. शहीद श्रौर स्वराज्य द्वीप मे             | १७६         |
| ३ नियावादी का स्वतन्त्र राज्य               | १७७         |
| १२. युद्ध के मोर्चे पर                      | ३७१         |
| १. युद्ध की घोषणा                           | १७६         |
| २ पहिली चढाई                                | १७६         |
| ३ ऋाजाद हिन्द में प्रवेश                    | <b>150</b>  |
| ४ इम्फाल का खूनी जग                         | रदर         |
| <b>५</b> भीषण वर्षी श्रीर विश्वासघात        | १८३         |
| ६ वापिसी                                    | <b>१</b> ८% |
| ७ इनल मोर्चा                                | १८६         |
| <b>म</b> . युद्ध परिषद                      | १८६         |
| ६. पदक वगैरः                                | १८७         |
| <b>१०</b> नेतानी का त्र्यन्तिम उद्योग       | <b>15</b> 8 |
| ११. दुसरी चढ़ाई                             | 180         |
| १२ रंगून का श्रन्तिम मोर्चा                 | १६२         |
| १३. महान देन                                | 039         |
| <b>१</b> . चमत्कारपूर्ण परिवर्तन            | १६७         |
| २ स्वदेश पर प्रभाव                          | 331         |
| <b>३</b> साम्प्रदायिक समस्या श्रीर ख्रुतछात | २०१         |
| ४ नेवानी सप्ताह श्रीर श्राजाद हिन्द स्मारक  | २०४         |
| सात परिशिष्ट                                | २०५–२२६     |
| (२१ चित्र-अनेक चित्र सर्वथा नवीन)           |             |



#### १. श्राजाद हिन्द की हल्दी घाटी

श्रराकान श्रीर मनीपुर की नागा पहाड़ियों में कोहिमा, पलेल श्रीर इम्फाल सरीखे किवने ही स्थान हैं, जिनके नामों से भूगोल ख्रौर इतिहास के विद्यार्थी भी कल तक परिचित न थे। त्राज उनके नाम बच्चों तक के मुह पर हैं। स्वदेश को ऋाजाद देखने की ऋाकाचा से प्रेरित ऋाजाद हिन्द फौज के कितने ही सैनिकों ने उनमें से कितने ही स्थानो को श्रपने रुधिर से रग कर पवित्र तीर्थस्थान बना दिया है । उनमें से 'इम्फाल' को त्राजाद हिन्द फीज की हल्दी घाटी या थर्मापली ही कहना चाहिये, जहां उसके वीर सैनिको ने ग्रापनी जान की वाजी लगा दी थी ग्रीर ग्रंमेज-शतु-सेना से डट कर लोहा लिया था । १८५० के स्वतन्त्रता संग्राम में भी भारतीय सेना के इतने कडे मुकाबले का सामना अप्रेज सेना को शायद ही कहीं करना पड़ा होगा। प्लासी की लड़ाई के लगभग दो सौ वपों बाद इतने कड़े मुकावले की सम्भवतः यह पहिली ही लड़ाई थी। भारत-वर्मा की हद पर वसे हुये मनीपुर राज की यह राजधानी है, जो पूर्वीय सीमा से केवल ७४ मील के भीतर है। इन्हीं पहाड़ियों, जगलों श्रीर नदी-नांलों के इस पार से उठने वाली भारतमाता की पुकार पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये जब बीर सैनिक आगे बढ़े थे, तब इम्फाल पर 'करो या मरो' की साधना से प्रेरित होकर उन्होने पहिला मोर्चा कायम किया था। इसको वेध कर, शत्र सेना को पार कर, आजाद हिन्द में प्रवेश करने श्रथवा शहीदों की मौत मर कर वहा हां श्रपनी ममाध बना देने का हद सकल्प उन्होंने किया हुन्ना था। न्नाजाद हिन्द की न्नोर ले जाने वाले त्र्याजादी के उस राजपथ का 'इम्फाल' पहिला जगी पड़ाव था। १६४४ के ग्रीप्म में यहीं पर ब्रिटिश नाम्राज्य का भाग्य अधरों में लटक रहा था। वरं-वरें त्राशावादी भी वड़ी निराशा के साथ यहा से त्राने वाले समा- चारों को सुना करते थे। भारत में अभेजी राज की अनितम घड़ी श्रव और तब में गिनी जा रही थी। लेकिन, इतिहास ने यहां से एक बार फिर पलटा खाया और सारा खेल बदल गया। बीर सैनिकों के यहां से उखड़े हुये पैर फिर कहीं जम न सके। लेकिन, श्राजाद हिन्द फौज के इतिहास में इम्फाल अमर हो गया और इस नये इतिहास में एक नयी हल्दी बाटी का निमीण हो गया।

जापान के पराजय के बाद के इतिहास की कथा कहने का यह स्थान नहीं है। उस अस्तव्यस्त अवस्था में भी बहुत-से हिन्दुस्तानी बहें से बड़ा न्वतरा उटा वर भी खदेश लौटने को लालायित थे। उन सबकी झाखों के सामने तव भी इम्फाल बना हुन्ना था। ि स्वाय इम्फाल के कोई न्नौर रास्ता तव स्वटेश लौटने के लिये दीख न पड़ता था। मैं स्त्रीर मेरे दो साथी भी तव वैंकाक से स्वदेश के लिये इसी रास्ते से पैदल खाना हुये थे । तीन हजार मील का लम्या रास्ता तय करके दिसम्बर १६४५ के श्रन्त में, इम्फाल पहुच कर, इमने भारतमाता के चरणों में सिर नवा कर शान्ति ग्रीर सन्तोष की ठही सास ली थी। वे दो मास हमारे जीवन के कितने साहसपूर्ण दिन थे १ उनकी याद करके त्राज मी हृदय फूला नहीं समाता । साहम, धैर्य श्रौर हिम्मत श्रादि सब कुछ बटोर कर हमने भय ऋौर सकट का वह लम्बा रास्ता जिस विश्वास के साथ तय किया था, वह स्राजाद हिन्द फौज की ही तो देन था। 'चलो दिल्ली' का नारा तव भी हमारे कानो मे वगवर गूज रहा था। चितिज के इस पार मातृ-भृमि के दर्शन करने की वीत्र ग्राकाता हमको इस ग्रोर इस तेजी से खीच लाई कि रास्ते की सारी मुसीवता की हम सहसा भूलते चले गये श्रौर कदम त्रागे वढाते हुये ग्रागे ही वढते चले त्राये । क्ल, प्यास, यकान ग्रादि सन दुछ हम भूल गये। पीछे के सकट से ग्रगले सकट की कल्पना करके निराश होने का अवसर एक वार भी नहीं आया। लेकिन, श्राज उस गस्ते वो एक बार पिर वैमे ही पार करने का साहस शायद ही हो सके।

#### २. त्राजाद हिन्द जिन्दाबाद

इस महत्वपूर्ण कहानी का उल्लेख करने से पहले जापान के पतन श्रीर पराजय के समय की स्थिति का वर्णन करना श्रावश्यक है। हिरो-शिमा श्रौर नागासाकी पर स्रगस्त १६४५ में श्रग्रावमों से किये गये श्राक्रमण से जापान की रीड की हड्डा ऐसी टूटो कि सभी श्रोर उसके पैर उखड़ गये श्रौर ११ श्रगस्त को उसने मित्रसेनाश्रो के सामने लाचार हो घुटने टेक दिये। इम्फाल से लौटते हुये आजाद हिन्द सरकार ने इस दुभाग्यपूर्ण दुर्घटना को स्पष्ट कल्पना कर ली थी श्रीर वह उसका सामना करने के लिये भी वय्यार थी। रगून के बाद सिंगापुर को भी सुरिच्छि न समभ कर त्राजाद हिन्द सरकार, त्राजाद हिन्द फौज त्रोर त्राजाद हिन्द सघ का सदर मुकाम थाईलिएड की राजधानी वैंकीक मे कायम किया गया था। लेकिन, नेवाजी श्री सुभाषचन्द्र बोस उस समय भी सिंगापुर में ही थे। श्राजाद हिन्द सरकार के रसद मन्त्रो श्रीर पूर्वी एशिया के श्राजाद हिन्द सघ के उपप्रधान श्री परमानन्द तव सरकार श्रीर संघ के कार्यकर्ता-प्रधान थे। कुछ श्रौर मन्त्री भी उनके साथ थे। थाईलेंड के श्राजाद हिन्द सघ के प्रधान सरदार ईशरसिंह का नाम उनमें उल्लेख-नीय है।

जापान के पराजय का हिन्दुस्तानियों की रीति-नीति श्रीर गित-विधि पर ऐसा कोई विशेष असर नहीं पढ़ा। नैतिक हिन्द से उनकी शिक्त श्रीर भी वढ़ गई। आजाद हिन्द की भावना से कायम किये गये सग-ठनों को देखते हुये यही पता चलता था कि जापान का पराजय हुआ है, आजाद हिन्द का नहीं। १७ अगस्त को वैंकीक में बिजली को तरह यह समाचार फैल गया कि उनके सर्वभान्य नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस १६ की शाम को वैंकीक आये थे और उसी दिन सबेरे किसी अज्ञात स्थान के लिये विदा हो गये। थाईलैएड के आजाद हिन्द सघ के प्रकाशन और प्रचार विभाग की श्रीर से उनके हस्ताच्रों से एक विशेष आदेश जारी

किया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आजाद हिन्द की लड़ाई न तो जापान के युद्ध के साथ शुरू हुई थी और न वह उसके साथ समाप्त ही होगी। शत्रु के युद्ध-सामयी में अधिक सम्पन्न होने के कारण उस लड़ाई का एक शानदार ऐतिहासिक अध्याय अवश्य पूरा होता है, लेकिन, उनकी वह लड़ाई तो निरन्तर जारी ही रहेगी।

इस श्रादेश के श्रनुसार नेताजी के विदा होने के वाद भी श्राजाद हिन्द सब का काम जारी रहा। निस्सन्देह, वातावरण वहुत विक्वध था। चारों श्रोर वेचैनी-सी फैली हुई थी। थाई लोग कुछ श्रधिक उत्ते-जित थे। वे श्रप्रेज फीज के श्राने की प्रतीक्षा मे थे। जापानियों की निःशस्त्र किया जा रहा था। कुछ जापानी जनरलों द्वारा श्रात्मवित देने यानी हाराकिरी किये जाने के समाचार भी सुन पड़ते थे। इस उत्तेजित श्रीर क्वब वातारण में भी २१ श्रागस्त को श्राजाद हिन्द दिवस सदा की मान्ति समारोह के साथ मनाया गया। सभी जातियों, सम्प्रदायों श्रीर वर्गों के सभी हिन्दुस्तानी उसमें पूरे उत्साह क साथ शामिल हुए। वक्ताश्रों ने पूर्वा एशिया में श्राजाद हिन्द के लिये शुरू की गई लड़ाई पर रोशनी ढाली श्रीर वताया कि किन किन कठिनाइयों तथा प्रतिकृत परिस्थितियों में उसने शुरू किया गया था। सब तरह की मुसीवर्ते भेलते हुये उसको भविष्य में भी जारी रखने का निश्चय किया गया।

२६ श्रगस्त को उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का दु खपूर्ण समाचार मिला, निसको सुन कर सव निस्तव्य रह गये। होमी समाचार समिति ने यह समाचार दिया कि जिस हवाई जहाज मे नेताजी श्रपने साथियों के साथ जापान जा रहे थे, वह फार्मीमा मे ताईहोकू में दुर्घटना का शिकार हो गया। नेताजी तथा कुछ जापानी श्रफसरों के उसमें स्वर्गवास होने श्रोर कर्नल हवीवुल रहमान के वायल होने की भी वात कही गई थी। उस पर सहसा किसी को भी विश्वास न हुआ। वही समाचार जब टोकियो, दिल्ली, लन्दन, सान्फासिस्को अदि से दोहराया गया, तव हिन्दुस्तानियों को लाचार हो उस पर विश्वास करना पड़ गया। चारों श्रोर दु.ख-

की काली घटायें छा गईं। थाई, चीनी, जापानी श्रीर वर्मी श्रादि दुःख सागर में द्भव गये। ऐसे प्रभावशाली ऋौर शक्तिशाली हिन्दुस्तानी नेता के देहा-वसान से हुई इस भारी चृति को सभी समान रूप से श्रनुभव करने लगे । जो भी हिन्दुस्तानी बच्चा-बूढ़ा स्त्री-पुरुष इस दारुण, समाचार को सुनवा फूट-फूट कर रोने लगवा। श्राजाद हिन्द संघ के सदर मुकाम मे २४ अगस्त को शोक सभा का आयोजन किया गया। भवन में नेताजी का एक विशाल चित्र रखा गया। उनके प्रति श्रद्धा-भिक्त प्रकट करने के लिये लोगों ने उसको फूल मालात्रों से ढक दिया । सबके चेहरों पर गहरी वेदना श्रीर व्यथा छाई हुई थी। श्रपने नेता के चरणों में श्रपनी श्रद्धाजिल ऋर्पित करने को वे वहा इकट्ठे हुए थे। आजाद हिन्द फीज की दुकडिया ऋपने सैनिक वेश में उपस्थित हुई थीं। थाई सरकार के प्रति-निधियों के स्रलावा जापानी जनरल, जापान, जर्मनी तथा स्रन्य राष्ट्रों के वैंकौक-स्थित राजदूत भी वहा स्राये । स्राजाद हिन्द के महान् नेता के प्रति श्रभनी श्रद्धा प्रकट करने के लिये उन्होंने उनके चित्र पर फूल-मालायें ऋर्षित कों । उसी वीच में पानी बरसना शुरू हुस्रा श्रीर खूब जोरों से बरसने लगा। उसकी कुछ भी परवा न कर त्र्याजाद हिन्द फौज ने श्रपने राष्ट्रपति श्रोर सिपहसालार की स्वर्गीय श्रात्मा को सलामी दी। सवने खड़े होकर दो मिनट शान्त रह कर उसकी शान्ति श्रौर सद्गति के लिये प्रार्थना की। थाईलैएड के श्राजाद हिन्द संघ के प्रधान ने कुछ शब्द कहे। बहुत ही गम्भीर वातारण पैदा हो कर उपस्थित लोगों की श्राखों में श्रांस भर श्राये ।

सब श्रोर नेताजी की ही चर्चा सुनने में श्राने लगी । श्रनेक तरह के समाचार सुन पड़ने लगे । नेताजी की मृत्यु के समाचार को निराधार भी बताया जाने लगा । घीरे-घीरे उनके जीवित होने की भी बातें कही जाने जगीं। बाद में मृत्यु के समाचार पर किसी को भी विश्वास न रहा । कोई भी यह सुनने तक को तय्यार न था कि नेताजी इस संसार में नहीं हैं।

इस स्थिति में भी आजाद हिन्द संघ का काम बराबर नियमित रूप

से चल रहा था। लगभग दो सौ कार्यकर्ता थाई प्रदेश की कमेटी में, साठ सदर मुकाम में श्रीर बीस-पचीस श्राजाद हिन्द सरकःर के केन्द्रीय कार्यालय में काम पर तैनात थे। इनमें सरदार ईशरसिंह, श्री परमानन्द, मालमन्दी श्री ए० एन० सरकार, मन्त्रो की हैसियत से काम करने वाले सेकेटरी श्री जे० ए० थिवी, सेनाविभाग के कार्यकर्त्ता-मन्त्री श्री करीम गनी श्रीर श्राजाद हिन्द सरकार तथा सघ के सलाहकार श्री डी० एम० खान श्रीर श्री देवनाथ दास के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री ए० एन० सरकार श्रीर श्री जे० ए० थिवी नेताजी के सिगापुर से श्राने से॰पहिले ही मलाया चले गये थे श्रीर श्री देवनाथ दास १७ श्रगस्त को नेताजी के साथ विदा हों गये थे।

#### ३. श्रंग्रेज सेना का पदार्पण

श्रग्रेज सेना के प्रतिनिधियों ने २६ श्रगस्त के श्रास-पास वैंकों क में पदार्पण किया। सबसे पहिले श्राने वालों में कर्नल शिवदत्तिह श्रीर मेजर वाड़न थे। उन्होंने श्राते ही थाई सरकार से यह घोषणा करवाई कि श्राजाद हिन्द सरकार श्रीर श्राजाद हिन्द सघ के कार्यकर्ता श्रीर सदस्य 'शत्रु देश के निवासी' माने जायेंगे। दूसरी घोषणा में निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों का दुश्मन ठहराया गया थाः—

(१) श्री परमानन्द

(२) प॰ रघुनाथ शर्मा—थाई प्रादेशिक कमेटी के स्त्राप स्रर्थमन्त्री ये स्त्रीर थाईलैएड में स्त्रापका प्रमुख व्यक्तियों में स्थान था।

(३) श्री करीम गनी

(४) डी॰ एम॰ खान

(५) श्री सेनगुमा (मालमत्री के सेकेंटरी)

वस्तुत. सरदार ईंगरिंस् थाईलैएड में सारे सगठन के प्राण् थे । इस स्चि में उनमा नाम न होना श्राचरज की व तथी। फिर भी उनके मकान पर थाई पुलिस का पहरा विठा कर उनको श्रापने ही मकान में नजरवन्द कर दिया गया था। त्राजाद हिन्द सघ की वर्मा प्रादेशिक कमेटी के प्रधान श्री वी॰ प्रसाद के सकान पर भी पुलिस का पहरा विटा १र उनकी गति-विधि पर भी रोक लगा दी गई थी।

३० श्रगस्त को मित्र राष्ट्रों के दुश्मन ठहराये गये लोगों को रिहा करके ३१ श्रगस्त को मेल-मिलाप श्रोर सुलह की चर्चा शुरू की गई। श्राजाद हिन्द सरकार श्रोर सघ के प्रधान श्री परमानन्द से बातचीत चलाने के लिये कर्नल शिवदत्तसिह उनके दफ्तर में श्राये। जनरल जे० के० भोसले ने भी उन चर्चा में भाग लिया। यह समाचार चारो श्रोर फैल जाने से यहुत वड़ो भीड़ वहा जमा हो गई। वातचं त समाप्त होने पर श्री परमानन्द ने उत्सुक जनता को वताया कि श्रयेज सरकार की श्रोर से कर्नल शिवदत्तसिह ने निश्चित श्राश्वासन दिया है कि संघ के काम मे कुछ, भी हस्तचें। न किया जायगा। इसके वदले में माग यह की गई है कि संघ के कार्यकर्ताश्रों श्रोर जनता की श्रोर से श्रयेज सेना पर न तो कोई बुरा श्रसर डाला जायगा। श्रोर न उनकी गति-विधि में बाधा ही पैदा की जायगी। गगनभेदी करतल ध्विन के वीच यह घोषणा सुनी गई। 'जयहिन्द' के नारों से कर्नल शिवदत्तसिंह का स्वागत किया गया श्रीर भीड़ में से मुश्कल से गस्ता बना कर वे बाहर निकल सके।

कर्नल शिवदत्तसिह के आश्वासन और वातचीत पर पूरा विश्वास करते हुये श्री परमानन्द ने दो सन्देश जारी किये। एक जनता के नाम था श्रीर दूसरा था श्राजाद हिन्द संघ के कार्यकर्त्ताओं के नाम। उनमें कहा गया था कि इस सामयिक पराजय से निराश न होकर हमे हिन्द की श्राजादी के लिये अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिये। नेताजी की अनु-स्थित में लोगों से इण्डियन नेशनल काग्रेस के रेतृत्व को स्वीकार करने का श्रनुरोध किया गया था। 'स्वदेश' के शीघ ही स्वतन्त्र होने की श्राशा भी प्रगट की गई थी। परिणाम इसका यह हुआ कि श्राजाद हिन्द सरकार, श्राजाद हिन्द सघ श्रीर उसके प्रकाशन विभाग के दफ्तरों पर तुरन्त ताला जकद दिया गया। उसका साइक्लोस्टाइल तथा छुपाई का सारा सामान बब्ब कर तिया गया और थाई पुलिस का उनगर पहरा विठा दिया गया। धोडे ही दिनों में साथ फर्नीचर और दूसरा सामान, सारे प्रकाशन स्था विन्निया वहा से उसा सी गईं। संघ के खलाने में एक लाख की समा रक्त भी तका कर ती गई, सो थाई सिक्कों में समा थी। दफ्तरों पर शान के साथ फहराने वाले विरंगे कराड़े और वहा पर संगे हुए नेवाली के चित्र भी उदार लिये गये।

इसी बीच में फोल्ड सेन्यूरिटी सर्वित के सिराही मा श्रा पहुने। उनमें दो हिन्दुस्तानी पुलित श्रफ्तर थे। एक थे वंगाल-पुलित के इंन्सेन्टर मि० दे श्रीर दूतरे थे गंजाव पुलित के दारोगा मि० नगीनार्ति । श्रप्रेज कर्ने के नेना उनका दबा श्रफ्तर था। उनके श्राते ही श्राजाद हिन्द सकार के मन्त्रों श्रीर उनके सलाहकार तेलों में बंद कर दिये गये। गिरफ्तारिया इस तेजी से होनी शुरु हुई कि एक उत्तवारे में कोई पैतील स्वित गिरफ्तार कर लिये गये। में श्रपने साथियों के साथ विश्वीक से तद र नवकर को एक्जाल के लिये स्वाना हुआ था तब भी गिरफ्तार निया लारी थीं। कुछ को रिहा मो किया ला छुका था। गिरफ्तार किये गये लोगों में कुछ प्रमुख लोगों के नाम सुने याद हैं। वे ये हैं — सन्दार देश सिंह सर्वभी परमानन्द करीन गनी डी० एन० खान वी० प्रशाद, सेनगुना, परिस्त स्वत्वाल स्वीत गनी, डी० एन० खान वी० प्रशाद, सेनगुना, परिस्त स्वत्वाल स्वीत हैं श्रिक्त स्वत्वाल स्वीत श्रिक्त स्वत्वाल सेना श्रीर स्वत्वाल स्वान निया परमान हैं के स्वत्वाल सेना स्वत्वाल स्वान निया परमान पर के चैंडर्जी दल्लीतिलंह श्रीर मेंट नाय- स्वित नवला।

इनने एक ऐसे श्रीट में गड़ा गया जिसे अस्तवत ही बहना चाहिये। उनने वालोर्ड च पलाना था, जिन्ने चारो ओर नदा ही दुर्गन्य वर्न जिंदी शान जाने कियों का ना उनने नाथ व्यवहार किया जाना या। मोजन उनने बहर से जानर सेजा ला नकता था। बाद में यह बहु लिख भी जीन ती। गई थी। शाम को आधे चरडे के तिवाब उनकी उन्ह शिंद से बहु न आने दिया जान था। इनी आब अप्टे में स्नान न्त्रीर रिश्ते-नातेदारों से मुलाकात भी कर लेनी होती थी। याई पुलिस का व्यवहार सहृदय था, किन्तु उसको कठोरता से काम लेने का हुक्म दिया गया। बाद मे बाहर वालों से मिलना-जुलना तथा बात करना भी भयानक समभा गया श्रीर वह भी बद कर दिया गया।

त्र्याजाद हिन्द सरकार श्रौर संघ के लोगों को पुलिस तरह , तरह **से** तग करने लगी। उनको मिलने के लिये बुलाकर उनसे तरह-तरह के प्रश्न किये जाते । जब वे इस पर भी दृढ़ रहते, तो उनको गिरफ्तार करने की घमकिया दो जातीं। कर्नल फेनी इन सब कार्यवाइयों के मुख्या थे। इनसे कुछ भी मतलब निकलता न देख कर कर्नल फेनी ने कार्यकर्वाश्रों को तग करना शुरु किया । धीरे-धीरे उनकी चारपाइया, चटाइया श्रौर श्रन्य जरुरी समान भी उनके रहने के स्थानों से हटाया जाने लगा। प्रकाशन विभाग के दो रेडियो सैट भी उठा लिये गये। सब स्थानीं पर पुलिस तैनात कर दी गई। उनको कहा गया कि वे कैंद में हैं श्रीर किसी भी हालत में बिना अनुमति के बैंकीक से बाहर नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं, राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा निर्दोष स्वामी सत्यानन्द पुरी द्वारा संस्थापित थाई भारत सास्कृतिक लॉज ऋौर उनकी मृत्यु के बाद उनकी -स्मृति में थाई तथा भारतीय लोगों द्वारा स्थापित स्वामी सत्यानन्द पुरी पुस्तकालय को भी एकाएक बद करके ताला लगा दिया गया, नेताजी के चित्र श्रौर श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तके वहा से हटा ली गई । थाई सरकार के परराष्ट्र विभाग के स्थायी सलाहकार प्रिंस वान विद्याकरण इस संस्था के सरत्तक थे श्रीर श्रव भी हैं।

दूसरी त्रीर पुलिस त्रफ्सर त्रपने हाथ गरम करने में लगे हुये थे। इस बारे मे बहुत सी रिपोर्ट भी ऊपर पहुचाई गईं। गैरकानूनी तरीकों से हिन्दुरतानी व्यापारियों को तग करके उनसे पैसा और सामान लिया जाने लगा। कुछ फौजी गोरो श्रीर दूसरे लोगों ने भी हिन्दुस्तानियों पर भीषण ज्यादितया करनी शुरु कर दी थीं। सशस्त्र फौजी धनी हिन्दु-स्तानियों के घरो पर छापा मार कर लूट-खसोट करने लगे। यह के

उत्साही कार्यकर्वात्रो को विशेष रूप से इस लूटपाट का शिकार बनाया जाने लगा। उदाहरण के लिये पण्डित रघुनाथ शर्मा के घर पर की गई लूट का उल्लेख करना श्रावश्यक है । रात को ६ बजे उनका घर एका-एक घेर लिया गया । छापा मारने वालों में गोरों के साथ कुछ, एशियाई भी थे। वे छोटो फोजी गाड़ो पर सवार होकर उनके मकान पर श्राये। गाड़ी को उन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। शर्माजी के बहनोई श्री दयालदास पर प्रश्नों की भन्नी लगा दी गई श्रौर पूछा गया कि वे श्राजाद हिन्द सघ के प्रमुख कार्यकर्ता तो नहीं हैं। फिर उनसे मकान की तलाशी लेने के लिये कहा गया। श्री दयालदास ने किसी प्रकार का सन्देह न किया। घर के चारों श्रोर सशस्त्र पहिरा बिठा दिया गया। घर के लोगों श्रीर स्त्रियों तक की हिलने-डुलने से वद कर दिया गया। छः ट्रक घर में से निकाल लिये गये । इनमें ५० हजार की कीमत की नगदी, कीमती स्राभूपण स्रौर कप है स्रादि थे। श्री दयालदास स्रौर श्री राज-ऋषि को साथ चलने को मजबूर किया गया। फौजी मोटर के पास श्राकर श्री राजऋषि की सोने की घड़ी श्रीर बटुश्रा भो जबरन् छीन लिया गया । बटुए में काफी रुपये थे । दोनों को धत्ता बताकर लुटेरे श्रपनी मोटर श्रीर लूट के समान के साथ अधेरे में नी दो ग्यारह हो गये। श्री दयालदास ने फीजी पुलिस में रिपोर्ट की। लूटेरों को पहचानने के लिये उनको कई दक्तरों में घुमाया गया ऋौर दूसरे दिन हवाई ऋड्डे पर भी ले जाया गया, जहा से कुछ श्रास्ट्रेलियन सिपाही स्वदेश वापिस लौट रहे थे। पर, वे किसी को भी पहचान न सके । कर्नल शिवदत्तसिंह ग्रापने को हिन्दु-स्तानियों के हितों का रक्तक बताते थे। उन्होंने भी इस पर घ्यान न दिया। श्रनेक घटनात्रों में से यह सिर्फ एक है।

दिन्ग स्याम के चुम्भोन श्रीर उत्तर स्याम के च्यागमाई में भी ऐसी ही शिकायने सुनने में श्राई । वहा भी च्यापारियों को तम करके साहबा के नाम पर लोगों से रुपया-पैसा श्रीर सामान ऐंटा जाने लगा। लोगों को गिरफ्तार श्रीर तम करना तो साधारण बात थी। श्राजाद हिन्द

संघ के कार्यकर्वात्रों को वैंकोक में बुरी तरह तंग किया जाने लगा। उनको दयनीय स्थिति में डाल दिया गया। उनके लिये जीवन-निर्वाह करना भो कठिन हो गया। वहा की भाषा 'याई' होने से हिन्दुस्तानियों के लिये दफ्तरों या फमों में काम कर सकना संभव न था। ग्रंभेजों के नीचे काम करना उन्हें पसंद न था ग्रीर न श्रंभेज ही उनसे काम लेना चाहते थे। उनके लिये ग्रपना व्यापार करने के सिवा दूसरा चारा न था। लेकिन, पूंजी ग्रीर ग्रमुभव के बिना यह भी संभव न था। संघ के कार्य-कर्वाश्रों के पास न तो पूंजी थी ग्रीर न श्रमुभव ही। परिगाम यह हुआ कि वे दर-दर घक्के खाने लगे ग्रीर उनको कोई पूछने वाला भी न रहा। ग्रापने घरों को छोड़े हुये उन्हें कई वर्ष हो गये थे ग्रीर स्वदेश लौटने को वे उतावले हो रहे थे।

थाई सरकार का रख बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण था । हिन्दुरतानियों की आजादी की आकाद्मा के साथ भी उसकी पूरी सहानुभूति थी। यह भी उसे मालूम था कि हिन्दुरतान के आजाद हुये विना उसकी आजादी और आर्थिक हित भी सर्वथा सुरच्तित नहीं है । इस लिये उसका वस चलता, तो उसने हिन्दुरतानियों को स्वदेश लौटने के लिये सब प्रकार की सुविधा देकर समुचित व्यवस्था भी कर दी होती। लेकिन, ब्रिटिश सरकार की वजह से वह लाचार थी। उसके लिये कुछ भी कर सकना संभव न था।

#### ४. माजाद हिन्द फौज की स्थिति

जापान के पराज्य के समय वैंकीक में आजाद हिन्द फीज के फीजियों की संख्या दो हजार से ऊपर थी। नागरिकों में से भरती हुये लोंगों को नागरिक जीवन निताने की अनुमित दे दी गई थी। हिन्द चीन और मलाया निवासियों को भी अपने स्थानो पर लौटने की सुविधा दे दी गई थी। बाकी बचे हुआों में १५०० के लगभग तो अंग्रेज सेना से और ३८८ नागरिकों में से भरती हुये थे।

कर्नल शिवदत्तसिंह का रुख भी बदल गया । उसने श्राजाद हिन्द फौज के सैनिको श्रौर श्रफ्सरों के साथ भी उपेत्ना, श्रपमान श्रौर विरस्कार का व्यवहार करना शुरू कर दिया । उसने ऋफसरों के लिये उनके श्राजाद हिन्द फौज के पदों का प्रयोग न कर उनका यथोचित सम्मान करना भी बद कर दिया । यहा तक कि जनरल भोंखले का भी वह यथोचित मान न करता था। उनको श्राजाद हिन्द फौज के पद एव प्रतिष्ठा के श्रनुसार 'जनरल' न कह कर 'मेजर' ही कहा करता था । लेकिन, श्राजाद हिन्द फीज के श्रफसरों श्रीर सैनिकों की दृढता के सामने उसकी दाल न गली । फिर भी उसने उन में फूट डालने का यतन किया। वह नागरिक फौजियों की श्रपेत्वा श्रमेज फौज में से श्राजाद हिन्द फौज में भरती हुश्रों के साथ ग्रधिक ग्रज्ञा व्यवहार करने का दिखावा करने लगा। उनको वह 'भाई' या 'साथी' कह कर पुकारने लगा । उसने यह भी यत्न किया कि ग्राजाद हिन्द फीज के लोग ग्राजाद हिन्द फीज के चिन्ह उतार कर अयंज सेना के पुराने चिन्ह लगाने लगे । लेकिन, इस विषैले प्रचार का कुछ भी श्रसर किसी पर भी नहीं पड़ा । किसी ने भी श्रपने ध्येय से गिरना पसद न किया । नेवाजी को दिये गये विश्वास पर वे चट्टान की वरह श्रटल वने रहे। उनमें फूट डालना सभव न था। पुराने फौजियों को नयों से श्रलग करना मश्किल होने पर भी श्रन्त में किसी प्रकार कर्नल शिवदत्त-सिंह श्रपने इस यन्न में सफल हो गया। कोई श्रीर चारा न देख कर उसने नये फीजियो को रिहा करने का हुक्म दिया। जब वे स्वेच्छा से जाने को वय्यार न हुये, वव उनको जवरन् कैम्प में से निकाल दिया गया।

टन ज्यादितयों पर भी आजाद हिन्द फीज के सैनिकों ने अपनी देश-भिक्त पर आच न आने दी। वे अपने निश्चय से उस से भस न हुए। वे 'जयिहन्द' से एक दूसरे का अभिवादन करते थे और कौमी गीत उनके कैंग्प में वरावर गाये जाते थे। वैकीक के हिन्दुस्तानी, विशेष कर युक्त प्रात के ग्याले उनकी सहायता करने में निरन्तर जो रहे। कैंद में भी उन्होंने उनकी सहायता करने में कुछ भी उठा न रखा । दूघ, घी, पल श्रीर भाजी श्रादि वे वरावर पहुँचाते रहे। मेजर ब्राउन को यह सहन न हुश्रा। उसने नागरिकों का कैम्प में श्राना-जाता बंद कर दिया । ग्वालों ने भी हिन्दुस्तानी सन्तरियों के साथ दोस्ती करके तिकड़म से रसद पहुँचाने का काम जारी रखा। रसद पहुँचाने वाले श्रफसरों को भी उन्होंने गाठ लिया। इस श्रपराध में चौदह फौजी गिरफ्तार भी किये गये।

वेंकौक के चीनियों ने भी बहुत सहानुभृति श्रीर उत्साह का परिचय दिया। इससे पहिले इस प्रदेश में चीनियों श्रीर हिन्दुस्तानियों में परस्पर इतनी सहानुभृति कभी भी दीख नहीं पड़ी। शाब्दिक हमददीं से श्रागे बढ कर उन्होंने कियात्मक रूप से भी श्रपनी सहायता का परिचय दिया। श्रपने राष्ट्रीय दिवस पर उन्होंने फल श्रीर भाजी श्रादि से भर कर एक लारी कैम्प में भेजी। श्रयोज कैम्प कमाएडेएट इस पर बहुत भन्नाया, लेकिन, नह चीनियों को नाराज करने के भय से इनकार न कर सका।

कैम्प से जबरन निकाले गये नागरिक फौजियों की हालत बहुत दयनीय हो गई। उनके पास प्रायः कुछ भी न था। उनमें से अनेकों ने सेना में भरती होने के समय अपना सर्वस्व आजाद हिन्द सघ के अप्पेश कर दिया था। ऐसे लोग तो एक दम हो निराश्रित हो गये थे। यदि कहीं ग्वाला भाइयों ने उनकी उस समय सहायता न की होती, तो उनकी दुरवस्था का कोई ठिकाना न रहता। इसके अलावा मलाया से रिहा किये गये पाच सौ नागरिक सिपाही भी बैंकों के आग्रा ये थे। ये अधिकतर युक्तप्रान्त के निवासी थे। वे भी एकदम असहाय और निराश्रित ही थे। आजाद हिन्द संघ के अर्थ विभाग ने अपने फरड में से उनको आर्थिक सहायता देने का यत्न किया। लेकिन, पडित रघुनाथ शर्मा की गिरफ्तारी और सघ के फरड के जब्त कर लिये जाने से यह काम बीच में ही एक गया। ग्वाला भाई स्वयं भी कोई घनी या साधन-संपन्न न थे। फिर भी उन्होंने दिल खोल कर अपने असहाय भाइयों की सराहनीय सहायता की। मलाया से आने

ठाते न्लेन्या मे पीड़ित ये त्रींर उनके पास दवादाल का भी त्रभाव या। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। मेहनत-मज्री करके त्रपना काम चलाना शुरू किया। उन्होंने उरवानी त्रीर दूध वेचने त्रादि का काम करने में भी सकीच नहीं किया। इस प्रकार भारत माता की सेवा के लिए त्रपार कह नहने के लिये उनकी जितनी सगहना की जाय, थोड़ी है। लेकिन, यह कितने खेद का बात है कि भारत माता के थाईलैंग्ड, मलाया त्रीर वर्मों में नहने वाते इन सप्तां न्वालों त्रीर कुलियों के वारे में हमारे देश के लोग प्राय हुन्न भी नहीं जानते।

लागन के पराजय के बाद आजाद हिन्द फीज के चैनिकों को चीन
ने बुझ चप्ताह अधिक ही अपने कैमों में रहने दिया गया। कैमों की व्यवरथा उनके अपने दलपतियों के हाथों में थी। अनुशासन और नियंत्रण
के बारे में बभी बोई शिकायत सुनने में नहीं आई। २६ सितम्बर को
उनको युद्ध-बन्दियों के नजरबन्द कैम्प में लाने का हुकम दिया गया। जिन
बैमों में वे थे वे वैंबीक के इघर-उघर चालीस मील तक के बेरे में
फिले हुये थे। वहा ने उनको लाने का कोई प्रवन्य नहीं किया गया। वे
अपने खर्च ने वहा आये। वहा पहुँचने ही उनके साथ मनुष्यता ने हीन
दुर्व्यवहार किया लाने लगा। एगुओं की तरह उनको वहे वहे गोदामों में
ग्खा गया। पानी और पाकाने तक का भी प्रवन्य ठीक न था। मोजन
र्वा भी समुन्तित ब्यवस्था नहीं की गई थी। आजाद हिन्द संब की और
ने यातस्थ सारी इप्वरक्षा की गई।

'चलामी वो लेकर एक समस्या पैदा हो गई। श्रालाद हिन्द सैनिकों मे कहा गमा कि वे अप्रेज अपन्तरों को नियमित रूप से सलामी दिया करें। उन्होंने कहा कि वे युद्ध-न्नदी होने के नाते सिपाहियों और अपस्तरों सब को एक ही सलामी देंगे। उन्होंने अपने को अप्रेज सेना का सिमाई। मानने और अप्रेज अपनें को सलाम करने से इनकार कर दिया। जाना-मग करने पर उनके प्रति सन्दी करने की धमिकया दो गईं। भरी हुई पिस्तौल श्रौर संगीने उनकी छाती पर तानी गई। पर, वे श्रपने निश्चय पर दृढ़ रहे। श्रन्त में उनमें से श्रनेको को जेल की काल कोठिरियों में वंद किया गया। कुछ दिन वाद ऐस॰ ए॰ मिललक, ठाकुरसिंह, रत्री, चोपड़ा सरीखे के चे श्रफंसरों को, जो कर्नल थे श्रीर कप्तान गनेशीलाल को भी जेल में वंद कर दिया गया। बाद में उनको हिन्दुस्तान लाया गया। उनको सारी शरारत की जड़ समका जा रहा था। लेकिन, श्राजाद हिन्द फीज के सैनिक इस पर भी टस से मस न हुये। उन्होंने श्रपने स्वाभिमान पर श्राच न श्राने दी।

त्रन्त में चौथी-पाचवीं गुरखा राइफल सेना के कमाण्डर स्कौच कर्नल ने त्रफ्तरों को इकड़ा करके वल-प्रयोग करने की धमकी दी। लेकिन, उसका किसी पर भी कुछ भी त्रप्तर न पड़ा। तब नये तरीके काम में लाये जाने लगे। ऋंग्रेज सेना के कर्नल कुलवन्तिसह ने सब त्रफ्रसरों की त्रप्रलग बुला कर उनको धमकाना या ललचाना शुरू किया,। लेकिन, ये सब चालें भी वेकार गईं।

दो-एक अप्रसर जरूर कमजोर सावित हुये । वे अप्रे ज अप्रसरों की चाल में आ गये। एक तो उनमें बहुत ही हलका सावित हुआ। वह उनके हाथों में खेलने और उनके साथ खाने-पीने तथा मौज उड़ाने लगा। वह उनका कृपापात्र वन गया। एक और अप्रसर को अपने साथ मिलाकर उसने यूनिट कमाएडरों को भी वरगलाना 'शुरू किया। लेकिन, वह बदनाम हो गया और आजाद हिन्द फीज वाले उसके नाम पर थूकने लगे। इस पर उसने अप्रे ज कैम्प कमाएडर के साथ षड़यन्त्र रचना शुरू किया। उसने यूनिट-कम्पाएडरों को बुला कर उनसे अनुरोध किया कि वे आजाद हिन्द फीज को फिर से अप्रे ज-सेना मे परिण्त करने में उसकी सहायता करें। लेकिन, वे सहमत न हुये। १० अक्नूवर को सभी आजाद हिन्द सैनिकों को नैरगनाग जेल में पहुंचा दिया गया। यह नैकोक से दूर था। वाहर वालों को वहा नहीं जाने दिया जाता था।

#### १. वैंकीक से इम्फाल

प्राजाद हिन्द सरकार, भ्राजाद हिन्द सघ श्रीर श्राजाद हिन्द फीज से सम्बन्ध रखने वालों की स्थित सभी दृष्टियों से दयनीय बना दी गई। एक ग्रोर ग्रमेज सेना ने दमन से काम लेना शुरू किया हुन्रा था श्रीर दूसरी स्रोर उनके लिये जीवन-निर्वाह की समस्या दिन पर दिन कठिन होती जा रही थी। इन दुःसह परिस्थितियों में मैंने वैंकौक से हिन्दुस्तान आने का निश्चय किया । लेकिन, समुद्र का कोई भी रास्ता खुला न था। खुश्की के रास्ते पैदल स्त्राने का विचार किया गया। मैंने स्त्रपने स्त्रन्य मित्रों से इस बारे में चर्चा की । मुभ्ते यह जान कर बड़ी प्रसन्तता हुई कि मेरे एक श्रन्यतम मित्र ने पहिले ही से मेरी तरह सोचना शुरू किया हुन्ना था । वह बड़ा वहादुर, साहसी भ्रौर उद्यमी युवक था । उसके लिये मुक्ते ग्रापार स्तेह था। स्राजाद हिन्द ग्रान्दोलन में भी उसने वढ़े उत्साह के साथ भाग लिया था । वह श्रपने विचारों पर दृढ रहने श्रौर विघन-वाघात्रों की रत्तीभर भी परवा न कर उनके अनुसार काम करने वाला था। मैं यहा उसका नाम न देने के लिये लाचार हू। उसने, मैंने श्रीर एक श्रीर साथी ने मिल कर एक योजना बनाई श्रीर वैंकीक से भारत की श्रोर कृच करने का हमने निश्चय कर लिया। हमारे पास ऐसा कुछ लम्बा-चौड़ा सामान न था । बुछ पुस्तकें जरूर थीं, जो हमने अपने मित्रो को सौंप दीं। इम में ने हर एक ने दरिमयाने साइज का एक एक चमड़े का वैग लिया। दो निकरे, दो कमीजे, एक ममहरी, दो वनियान, एक मामूली-सा कम्बल, एक टार्च, बुछ दियासलाई, मोमवत्ती, दो-एक पुस्तकें, लिखने के कागज फीर पेंसिल,-विष यही हमारा कुल सामान था।

### २. ३००० मील की रोमांचकारी यात्रा

हम तीनों एक नवम्बर १६४५ को श्रपने स्थान से चल दिये। रात एक चीनी होटल में बिताई। सबरे की गाड़ी से उत्तरी श्याम जाने के लिये हमने तीन टिकिट रात को ही खरीद लिये श्रीर सबेरे गाड़ी में सवार हो गये। बैंकीक से हमने भरे हुये हृदय से बिदा ली। श्राजाद हिन्द श्रान्दोत्तन श्रोर सगठन में बैंकीक का विशेष महत्व था। मेरे जीवन में भी उसका कुछ कम महत्व न था। श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन की जिस सम्मेलन में १५ जून १६४३ को यहा नींव डालो गई थी, उसमें मैं जापान से चुने गये ग्यारह प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलत हुआ था श्रीर यहा मैंने अपनी आयु के महत्वपूर्ण तीन वर्ष बड़े गर्व एवं गीरव के साथ बिताये थे। पूरी योजना पर विचार कर लेने के बाद भी हमें श्रपने रास्ते का ठीक ठीक पता न था। श्रान्धेर में रास्ता द्वं ढने वाले की तरह हम लोग बैंकीक से चल दिये।

गाड़ी में भीड़ का क्या कहना था ! गाड़ी में कहीं तिल रखने को भी जगह न थी। रात को १० वजे हम लोग विष्णुलोक पहुंचे । यहा से हमें दूसरी गाड़ी में बैठ कर लैग्पाग जाना था। यह स्थान वैंकों के से कोई ३५० मील दूर था। वहा से हमें फिर दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। ३ नवम्बर की सबेरे हम लोग एक नदी पर पहुंचे। उसका पुल युद्ध में हुई वमवर्षा का शिकार हो चुका था। किश्तियों से हम पार हुये। सामने गाड़ी ता खड़ी थी, पर उसका इखिन गायब था। चार घएटों की प्रतीत्ता के बाद इखिन आया। वह उन्नीसवीं सदी का बना हुआ जान पडता था। इतना छोटा था कि दो डिब्बों से अधिक को खींच सकना उसके लिये संभव न था। लेकिन, यात्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। हमें भीतर स्थान न मिला, तो हम बदरों की तरह छत पर सवार हो गये। लेकिन, बंदरों की तरह हम निडर और निश्चन्त न थे। जान जोखिम में डाल कर हम सवार हुये थे। लैम्पाग तक का १५० मील का रास्ता

नावाए बाने वाली एक वैलगाड़ी हमें मिल गई। उसको २५ टिकाल देने, तय हुये। हम सामान लेकर उसके घर पहुंच गये । हमने वास में वंद कुछ उबले हुये चावल और मूंगफली भी साथ में ले ली। ३. वर्मी की सीमा पर

सवेरे ५ वजे हमने ऋपनी ऋगली यात्रा के लिये कूच की। वैग् चैलगाड़ी पर रख दिये गये। हमने पैदल चलना ही ठीक समभा। तीन-चार मील के बाद हमने कच्चा रास्ता पकडा, जो जंगलों में से होकर जाता था। उन घने जंगलों में हमें कई भयानक शक्लें दीख पड़ीं। हम सब सम्भावनात्रों का सामना करने को तथ्यार थे। लेकिन, कोई भी दुर्घटना न घटी। दुपहर को १ बजे हम नदी के किनारे एक छोटे से गाव में पहुच गये। यहा हमने स्नान किया ऋौर दोस्त गाड़ीवान के साथ वैठकर भोजन किया। वह वृद्धा मसखरे स्वभाव का था। उससे कोई पूछे या न पूछे, वह हर किसी से अचरज के साथ यह कहता था कि 'ये तीनों हिन्दु-स्तानी नावाए जा रहे हैं। 'सुनने वाले श्रौर भी श्रिधिक श्रचरज प्रगट करते हुये कहते कि 'श्रोहो ! वहुत ठीक ॥' उनके लिये हमारा नावाए जाना ग्रमाधारण साहस था। वह। से हम ग्रागे जा सकेंगे,—इस पर कोई भी विश्वास न करता था। रास्ते में कई छोटे-छोटे गाव आये। सभी जगह हमारी यात्रा पर ऋचरज प्रगट किया जाता ऋौर हमारा हिन्दुस्तान पहुँ-चना सन्देह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता । जहां भी कहीं हम किसी बस्ती या गाव के होने की कल्पना करते, तो हमें पता चलता कि यहा सीमा प्रदेश की पुलिस की चौकी थी ख्रौर वहा पुलिस के सिवाय ग्रौर कोई नहीं रहता था । वे हमसे टूटी-फूटी ग्रंग्रेजी में पूछते कि "कहा जा रहे हो ?" हम कह देते कि "हम स्वास्थ्य के लिये हवाखोरी करने त्राये हैं। ' एक पुलिस वाले ने हमसे कहा कि "यहाँ तो मलेरिया का अकोप है।" "हम कल ही लौट जायेंगे,—कहकर हमने उसका समाधान कर दिया।

शाम को हम नावाए पहुँच गये और गाव के बाहर एक मकान में ठहर गये। श्रकेले होने से हमने अपने अगले रास्ते के लिये मनसूबे बाधने शुरू किये। उसी रात सीमा पार करना हमें उचित प्रतीत हुआ। लेकिन, हममें से एक को मलेरिया ने आ घेरा। बाकी दा गांव में गये। एक थाई महिला की कृपा से आराम से रात काटने को एक जगह मिल गई। सरदी होते हुये भी हमने रात आराम के साथ बिताई।

१० नवम्बर की सबेरे पुलिस ऋफसर ने हमें बुलाया। हमारे नाम व पते उसने नोंट कर लिये। हममें से दो जगल की स्रोर स्रागे का रास्ता पका करने गये। मैं गाव मे ही रहा। वे दुपहर को लौटे। दस मील का चकर काट कर श्रीर थकान से चकनाचुर होकर वे वापिस लौटे। रास्ते का कुछ भी पता न चला। निराश होकर हम पीछे लौटने का विचार करने लगे। लेकिन, पीछे लौटने को कोई बैलगाड़ी न मिली। इसे भी बाद में हमने श्रपना श्रहोभाग्य ही समभा। श्रन्त में हमने गाव के मुखिया के पास जाने श्रीर उससे मिल कर श्रागे के रास्ते के सम्बन्ध में पता लगाने का निश्चय किया। जिस महिला ने पहिले दिन हमारे भोजन का प्रवन्ध किया था, मालूम हुत्रा कि वह उसी का पित था। उसके दाये हाथ में कैसर का फोड़ा था। हमने उस पर पाउडर त्रादि लगाकर उसकी मरहमपट्टी की। उसकी पत्नी ने हमारी विशेष सहायता की श्रीर उसके कहने पर उसके इमको सीमा के पार पहुँचाना स्वीकार कर लिया। उसने हमें आगे के सकट से सावधान किया और अपने ही जोखिम पर आगे जाने की बात क्ही। श्रागे के चालीस मीन में कहीं कोई बस्ती न थी। वह लम्बा बीहड जगल सापो श्रौर शेरों से विरा हुश्रा था। इम ग्रपने पथ से विच-लित न हुये ग्रीर हमने ग्रागे बढने का ही निश्चय किया।

#### ४. वर्मा में प्रवेश

११ नवम्बर की सवेरे हमने अपना सामान समाला। साथ में अवले हुये चावल, मिचें, नमक और पीने का पानी भी ले लिया। लड़ाई में जापानियों ने तार के जो खम्मे लगाये थे, उनको लद्द करके हमने आगे वढना शुरू किया। दुपहर तक हमारा पानी समाप्त हो गया। हम इतने थक गये कि हमें त्रपने चमडे के इलके बैग भी भारी मालूम होने लगे। किसी गाव, बस्ती और आदमी का कहीं अता-पता भी न था। पानी भी कहीं दीख न पड़ता था। उस घने जगल में से इम दम साघे हुये चले ना रहे थे। श्रात्मरत्ता तक के लिये कोई हथियार हमारे पास न था। बीच बीच में ठहर कर श्रीर श्राराम करके हमने श्रागे बढ़ना शुरू किया। दुपहर को लगभग ३ बजे हमें अपनी पगडरडी पर शेर के पैरों के ताजे निशान दीख पड़े। उससे साफ था कि शेर वहा कहीं स्रास-पास में ही है। हमने आत्मरचा के लिये लकड़ियों के डंडे बना कर हाथ में ले लिये। लेकिन, वे डंडे भी हमें भार लगने लगे। साढे तीन वजे एक पेड़ के नीचे हमने त्राराम करने को पड़ाव डाला। हममें से एक ने ऊपर देखा, तो वह त्रावले का पेड़ था। हम एकाएक त्रावले बटोरने में लग गये। पत्थर मार कर हमने काफी श्रावले नीचे गिरा लिये। प्यास बुभाने को उनसे बहुन सहायता मिली। ऋविलों से खीसे भरकर हम त्रागे वढे। रात कही जगल में काटने की इम सोन ही रहे थे कि ४॥ वजे हमें एक घर की छत-सी दिख पड़ी। ऋथाह समुद्र में भटकते हुये जहाज के कप्तान को मानो प्रकाशस्तम्भ की किरण दीख गई। इमारे हृदयों में श्राशा की लहर दौड़ गई। खुशी में मैं श्रपने की सभाल न सका। "वह देखो, एक मकान दीख पड़ता है,"—मैंने चिल्ला कर कहा। साथियों ने भी 'हा' 'हां' कहकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। हमने समस्ता कि हम किसी गाव के त्रास-पास पहुँच गये हैं। कुछ ही कदम त्रागे बढ़े ये कि पानी भी दीख पड़ा । पर, वह बहुत गंदा था । हम गाव में घुसे ऋौर उसी मकान में डेरा डाला, जो हमें सबसे पहले दीख पडा था। हमारे ग्रचरज का ठिकाना न रहा, जब हमने देखा कि न केवल वह मकान, ऋषितु सारा ही गाव खाली ऋौर वीरान पड़ा था। जोर जोर से ऋावाजें देने पर भी किसी ने हमारी त्रावान का नवान न दिया। एक-एक मकान

त्रौर फ्रॉपडी देखने पर भी हमें कहीं भी कोई प्राग्री दीख न पहा। प्रकाशस्तम्भ तो हाथ लग गया, पर उसमें रोशनी न थी। गाव में चारों त्रोर ऊची-ऊची घास उग त्राई थी। गाव त्राच्छा व**ड़ा** जान पड़ता था। उसके बाहर सतरे, नींवृ त्रीर केले त्रादि के पेड खूब लगे हुये थे। ऊची ऋौर घनी घास में से होकर हम पे*हों पर पहुँचे श्चौर फल तोड़कर हमने ऋ*पनी तृप्ति की । गाव के दूसरी त्र्रोर बहने वाले एक छोटे से नाले पर जाकर हमने मुंह-हाथ घोया त्रौर बास की बनी हुई बोतलों में पानी भर लिया। शाम को ६॥ वजे हम अपने डेरे पर आ गये। जगह साफ करके आग मुलगाई गई। शाम समाप्त होकर ज्यों-ज्यों रात शुरू हुई, सरदी बढती गई श्रीर जंगली जानवरों का डर भी बढता चला गया। सरवी बहुत तेज थी श्रौर भय भी कुछ कम न था। दोनों कों दूर करने का वहा एक ही उपाय था। उससे काम लिया गया। स्राग सुलगा कर हमने ठडी े हवा को गरम किया श्रीर हिसक जानवरों के वहां त्राने की सभावना को दूर किया । रात को लगभग पाच वार हम आग सुलगाने के लिये उठे होंगे । उस भयभीत ग्रवस्था में भी उस रात के लिये हम उस गाव के राजा थे। वहा हमें कोई भी पूछने वाला न था।

दूसरे दिन बड़ी सवेरे ही हमने ग्रागे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन, एक रात्रि के ग्रपने साम्राज्य की कुछ तो निशानी हमें वहाँ छोड़नी ही चाहिये थी। ग्रपने साम्राज्य की राजधानी बनाये गये उस मकान की दीवार पर हमने ग्रपने नाम लिखे ग्रीर कुछ नारे भी लिख डाले। "नेताजी जिन्दाबाद" ग्रीर "इन्क्लाब जिन्दाबाद" के साथ साथ हमने नेताजी के कुछ वाक्य भी लिख दिये। सवेरे ७ वजे 'चलो दिल्ली' का ध्येय सामने रखकर हमने ग्रागे कदम बढाया। देलीग्राफ की तार ग्रीर खम्मे ही हमारे साथी ग्रीर पथपदर्शक थे। रास्ता काटों से भरा हुन्ना था। चवेरे साढे ग्राट बजे हमने एक ग्रीर उजडे हुये गाव में पैर रखा। उस गाव के भी उस समय हम ही राजा थे। वहा भी फलों के पेड़ थे। कुछ फल तोड़कर हमने नाश्ता किया ग्रीर ग्रागे का रास्ता नापना शुरु

किया। सवेरे ६ वजे हमे किसी के खासने की आवाज सुन पड़ी। कोई तेतीस घरटों बाद आदमी की आवाज सुनकर हमारे हृदय सहसा खिल उठे। हमे देखते ही वह बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह डर , कर दूर भागने लगा। हमने उसकी पुकारा और अपने पास बुलाया। जन्म

ं 'तुम कौन हो ? जापानी तो नहीं हो ?" डरी श्रौर सहमी हुई श्रावाज में उसने हम से पूछा ।

"नहीं, हम हिन्दुस्तानी हैं।"—हमने उसको कहा ।

ठएडी सास लेते हुए उसने कहा कि "दया है भगवान को। मैंने तो तुमको जापानी ही समभा था। मैं वान मुखियाम से आ रहा हूं। तुम कहा जा रहे हो?"

"हम मोंगहान जा रहे हैं।"-एक ने हम में से कहा। फिर हमने उससे तूछा कि "जो दो गाव हम पीछे छोड़ आये हैं, उनके नाम क्या हैं।"

'वान नामलोई ऋौर वान खेत्रो,'—उस बूढ़ें ने कहा।

इतनी-सी बात करने के बाद उसने श्रपना रास्ता पकड़ा श्रीर हम श्रपने रास्ते पर श्रागे बढे। घना जंगल, कटीली माडिया श्रीर स्ला रास्ता हमारे साथी थे। पूर्वीय वर्मा की दिल्लिणीय शाम स्टेट्स के प्रदेश में हम पहुच चुके थे। थोड़ी ही देरी में हमें तीन स्त्रिया दीख पड़ीं। वे हमें देखते ही जगल में भाग गईं। उनके भागने का कारण हमें कुछ भी पता न चला। कोई श्राध मील श्रीर श्रागे जा कर एक युवक हमें दिख पड़ा। वह भी हमें देखते ही भाग खड़ा हुश्रा। उसके बाद हमें कई श्रादमी मिले। हाथ में वलबार श्रीर श्रन्य हथियार होने पर भी वे हमें देखते ही भाग खड़े होते। हमें कोई विशेष भय तो न था। इतना डर जरूर था कि कहीं कोई भय में ही हम पर श्राक्रमण न कर बैठे। १ बजे दुपहर को हम एक नदी के किनारे पहुँचे। उसके दूसरे किनारे पर एक श्रच्छा-सा गाव बसा हुश्रा था। हमें बाद में पता चला कि उसका

नाम वान तु गकापुत्रान था। श्रपना सामान एक जगह सभाल कर हम, में से एक लकड़ी के पुल पर गया। जैसे ही वह उस पर से पार हुआ कि सारे गाव में त्रातक छा गया श्रीर लोगों ने इघर-उघर भागना शुरू कर दिया। श्रन्त में एक बौद्ध भित्तु से उसकी भेट हुई। उसने यह जान कर कि हम जापानी नहीं, हिन्दुस्तानी हैं, लोगों को सात्वना दी। उसने हमारे साथी को चाय भी पिलाई।

भैंने भी गाव की ग्रोर जाने का विचार किया श्रोर कुछ ही कदम श्रागे वढ़ा था कि एक बृढा श्रादमी हमारे पास श्राया। हमारा तीसरा साथी उसकी बात न समक सका। उसने मुक्ते पुकारा। वह बृढ़ा श्रादमी थाई-सा जान पड़ता था। उसकी भाषा थाई से मिलती-जुलती-सी थी। मैने उससे बातचीत शुरू की।

"कहिए, क्या चाहते हैं !"— भैंने उससे पूछा।

"ग्राप कितने साथी हैं ?"—उसने प्रश्न किया।

''केवल तीन।"

''कोई श्रौर तो पीछे नहीं श्रा रहा ?''

"नहीं।"

''कोई जापानी तो तुन्हारे साथ नहीं हैं।"

"नहीं, वे तो लड़ाई में हार चुके हैं। उनको कैंद कर लिया गया है। हम हिन्दुस्तानी हैं।"

यह बातचीत ग्रभी चल ही रही थी कि सार्जेग्ट के वेश में एक शामी सात मिपाहियों के साथ वहा ग्रा गया। उनके पास छोटी मोटी लढ़ाई का पूरा सामान था। राइफल, वेथोनेट, मशीनगन ग्रादि से वे लैस थे। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। भैंने उनके ग्राने का कारण उस बूढ़े से पूछा। भैंने उससे कहा कि इनको पास बुला लो। इम दुश्मन नहीं, दोस्न हैं।

कुछ कान।फूसी करने के बाद वे हमारे पास ग्राये। पास ग्राते ही साजेंग्ट ने चिल्ला कर पूछा कि "तुम कौन हो १"

"हिन्दुस्तानी,"—मैंने ननाव दिया ।

"कितने !"

"केवल तीन।"

"ग्रधिक तो नहीं।"

"नहीं।"

"में तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूं।"

"ठीक है। ले लो,"—हमने कहा।

सार्जेंग्ट ने हमारी तलाशी लो श्रीर पूछा कि "तुम्हारे पास कोई इिथयार तो नहीं है ?"

"नहीं, कुछ नहीं।"--उसको उत्तर दिया गया।

इतने में ही हमारा तीसरा साथी भी गाव से लौट स्त्राया । सार्नेंग्ट ने हमें स्त्रपना सामान उठाकर स्त्रपने साथ चलने को कहा। वह हमें कैदी बना कर स्त्रगते गाव वान मुखियाम ले स्त्राया। दो गावों में बादशाहत करने के बाद स्त्रव हमें कैदी बनना पड़ा।

# ५. कैंदी कि मेहमान ?

भूखे, प्यासे और थके हुये हम कड़ी धूप में कोई घएटाभर चलने के बाद वान मुखियाम पहुंचे। सार्जेंग्ट के पीछे, पीछे, हम चल रहे थे और हमारे पीछे, गाव वालों की खासी भीड़ थी, जिनके हाथों में बन्दू के और तलवारे आदि थीं। एक अच्छा-खासा जलूस ही बन गया था। उस जगली प्रदेश में हमारे सरीखे बादशाहों का और स्वागत ही क्या हो सकता था ? हम गाव की सीमा पर पहुंचे ही थे कि एक बमीं आया और दूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में हम से बात करने लगा। उसके साथ हिन्दुस्तानी में बात करने पर उनको पूरा भरोसा हो गया कि हम जापानी नहीं, हिन्दु-स्तानी ही हैं।

दुपहर के एक वजे उस जलूस के साथ हमने गान में प्रवेश किया।
-सार्जेएट हमें ऋपने घर पर ले गया। उसका नाम था श्रीयुत वी॰ चिंगता।

उसने गाव के लोगों को वहा इकट्टा कियां। वे चारों छोरें से हम को धेर कर बैठ गये। सार्जेंग्ट ने एक पत्र लिखा और हमें पता चला कि हमारे बारे में छागे के गाव में उसने सचना पहु ताई थी। गाव वाले हम को कौतुक-भरी दृष्टि से देखने लगे और हम से धीरे-धीरे सवाल-जवाव भी करने लगे। जापानियों के पराजय का समाचार जान कर उनकी बहुत खुशी हुई। छाओं ने हवाई जहाजों से विज्ञान्तिया गिरा कर उनको इसकी सूचना दी थी और युद्ध के समाप्त होने का ऐलान किया था। लेकिन, वे लोग चक्की के दो पाटों में पिस चुके थे। दोनों का उनको काफी कटु अनुभव था। जापानियों के प्रति उनको घृणा थी, तो अप्रेजों के प्रति था अविश्वास। इस लिये उन विज्ञितियों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया।

फिर हमारी तलाशी लो गई । सब सम्मान की सूची बनाई गई। गाव के सभी लोग हमारे सामान को कोतुक से देख रहे थे। हमारे साथ कोई हथियार न देख कर उनको बहुत विस्मय हुआ। विना किसी हथियार के पीछे का रास्ता, जगल और पहाड़िया हमने कैसे पार कीं १ शेरों और सापों के राज्य में से हम कैसे सुरिच्चित निकल आये १ डाकुओं और छुटेरों का भी क्या हमे कोई भय न था १ ये और ऐसे प्रश्न वे एक-दूसरे से पूछने लगे। हमारे खीसों की भी भड़ती ली गई। जिनको वे शायद बन्दूक की गोलिया समके हुये थे, उनको आवले देख कर वे सब कह-कहा मार कर इसने लगे।

घीरे-धीरे हवा बढली। सन्देह और ग्रविश्वास दूर हुग्रा। दोस्तों का-सा व्यवहार होने लगा। सार्जेण्ट की पत्नी के विनोदपूर्ण व्यवहार से सारा ही वातावरण एकाएक बढल गया। उसने घर से बाहर श्रा कर बढ़े ही विनोट के साथ पूछा कि 'क्या तुम लोगों की सशस्त्र फौज इन्हीं नौजवानों को गिरफ्तार करने के लिये इतनी दूर गई थी १'' पिर उसने हमसे पूछा कि ''तुग्हारे भोजन का क्या कुछ प्रबन्ध हुग्रा १''

"सवेरे से हमने कुछ भी नहीं खाया,"—हममें से एक ने कहा।

''बड़ा दुःख है। खैर, श्रमी भोजन तय्यार हो जाता है।"—— श्रीमती चिंगता ने कहा।

इसी बीच सार्जेएट ने रिपोर्ट तय्यार की श्रीर एक दूत के हाथ श्रमले गाव में भेज दी। हमने श्रपनी हजामत करनी शुरू की । गाव वाले बड़े श्रचरज के साथ हमारे सब कामों को देखते रहे।

हमने २॥ बजे भोजन किया । भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था । दुपहर बाद 'हमने स्नान किया । स्नान के बाद हमें बालों में तेल लगाते देख कर सार्जेंग्ट ने हम 'से तेल मांगा । हमने उसे तेल दे दिया । हमारे व्यवहार से वह इतना प्रसन्न हुन्ना कि न्नागे जाने के लिये हमें एक सिफारिशी पत्र दे दिया । रात को सरदी होते हुये भी हम बहुत न्नाराम से सोये ।

१३ नवम्बर को हम स्रागे जाने को तय्यार हुये। सार्जेंग्ट ने सीटी वजाई। दो कुली स्रौर दो सशस्त्र सिपाही स्रा गये। कुलियों ने हमारा सामान लिया स्रौर सिपाही हमें सुरिच्चित स्रगले गाव में पहुँचाने के लिये थे। स्रगला गाव मोंगहान १५ मील पर था स्रौर हमें पैदल ही यह रास्ता तय करना था। डेढ़ बजे हम एक गांव में पहुचे। यहा हमारे पहुंचने की स्चना पहिले ही स्रा चुकी थी। गाव के मुख्या के यहा हमारे भोजन का प्रवन्ध था। उसने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया। गाव वालों का व्यवहार भी बहुत सहृदयतापूर्ण था। युद्ध के समाप्त होने पर वे भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने फल-सुपारी स्रादि से हमारा समान किया।

दुपहर बाद हम आगे बढे । कई छोटी छोटी बस्तियों को पार करते हुए हम ४॥ बजे मोंगहान पहुचे । गाव के सुखिया ने हमारा स्वागक किया और गाव की चौपाल में हमारे ठहरने का प्रवन्ध किया गया । गाव के पागोडा के पास वह चौपाल थी । गाव के लोग वहा इक्ट्ठे हो गये। स्कूल के मास्टर और गाव के सुखिया में हमारे भोजन को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों का आग्रह अपने यहा भोजन कराने का था। हमने फैसला किया कि दोनों घरों से भोजन आ जाय और हम दोनों घरों का भोजन करेंगे। हमारी भूख का तो कहना ही क्या था ! हमने भरपेट खाना खाया। राठ की सरदी बहुत तेज थी। पर, हमने आराम से रात विताई।

१४ नवम्बर की सवेरे आगे चलने को इम जल्दी ही उठ बैठे। गाव के मुखिया ने बैलगाड़ी का प्रवन्ध कर दिया। साथ में दो सशस्त्र श्रादमी भी कर दिये। सवेरे ७ वजे हमने वहा से विदा ली। कई छोटी-छोटी बस्तियों में से होकर १२॥ बजे दुपहर को हम एक बड़े गाव में पहुँचे। यहा भी गाव के मुखिया ने इमारा स्वागत किया स्रीर चौपाल में हमें डहराया। कौतुकवश गाव के लोग इकट्टे हो गये। युद्ध के दिनों की चर्चा शुरू हुई । उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार श्रपने गाव की उन दिनों में रचा की थी। वे लोग बड़े सीचे श्रीर भोले-भाले थे। गोरों से उनको बड़ी नफरत थी। वे यह सममे हुए थे कि हिन्दुस्तान श्राबाट ही चुका है। इसी वीच भोजन तय्यार हो गया। गाव की भद्र महिलास्रों ने हमें ऐसे भोजन कराया, जैसे कि इम राजकीय मेइमान थे। पान, सिगरेट आदि से उन्होंने हमारा सम्मान किया। कुछ त्राराम कर दुपहर बाद हम श्रागे चल टिये। मोंगपान स्टेट की राजधानी मोंगतुंग पर हमें उस दिन पहुं-चना था। २५-३० मील की दूरी हमें पूरी करनी थी। वैलगाड़ी इतनी छोटी यी कि उस पर सवार होना सम्भव न या । रास्ता जगली श्रौर पहाड़ी था। शाम को ५-३० वजे हम मोगतुंग पहुन्व गये। यह बहुत ही रमणीक ग्रौर मनोहर स्थान था। चारों ग्रोर से पहाड़ियों ग्रौर हरे-भरे वान के खेतों से विरा हुआ छोटा-सा यह नगर एक नदी के किनारे नता हुन्रा था। यहा पहुच कर हम रास्ते की सारी थकान भूल गये।

हमें सीधा मायूक त्रर्थात् गाव के मुखिया के पास ले जाया गया। उसने हमारा हाटिक खागत किया। गाव के भी कुछ लोग वहा इकट्टे हो गये। उन्होंने हम से तरह-तरह के सवाल पूछे। मायूक की बृढी माता ने हमारे लिये स्वादिष्ट भोजन तय्यार किया। रात को हमें बताया गया कि हमें वहां तीन रात रकना पड़ेगा। हमें रकना पसन्द ने या हिम ग्रापस में कानाकूसी करने लगे कि हमें कहीं मेहमान बनाने के बहाने कैदी तो नहीं बनाया जा रहा ? क्या कहीं हमें अग्रेजों के हाथों में तो नहीं सौपा जा रहा ? लेकिन, पसन्द न होने पर भी रुकने के ग्रालावा श्रीर चारा ही क्या था ? हमें वहा चार दिन रहना पड़ा। हमने सारी बस्ती छान डाली। तीसरे दिन वहा बाजार लगता था। वह भी हम ने देखा। जुश्रा वहा खूब होता था। मायूक का घर भी जुबे का श्राहा बना हुन्ना था। वह पक्का साहूकार भी था। वह विधुर था। दुवारा विवाह करने की चिन्ता में था। वैसे वह बड़ा भक्त, मेहमाननवाज श्रीर चतुर व्यवस्था-पक भी था। माता का उस पर बड़ा श्रसर था। श्राबादी श्रिधकतर गरीब किसानों की थी।

# ६. एक सप्ताह जंगल में

१७ नवम्बर की सवेरे मायूक ने हमें बताया कि दुपहर की दो बजे हमें मोंगयान के लिये कूच करनी होगी। वह स्वयं, पाच कुली और चार सिपाही हमारे साथ चलने को थे। हमारा सन्देह और बढ गया। दुपहर को २ बजे इतने बड़े लवाजमे के साथ चलने का मतलव क्या था १ लेकिन, बाद में हमें पता चला कि हमारा सन्देह निराधार था और मायूक ने जो योजना बनाई थी, वह अकारण ही न थी। पहाड़िया इतनी भयानक और जगल इतने घने थे कि इतनी तय्यारी के बिना निरापद यात्रा करना सम्भव न था। हमने दुपहर को १२ बजे मायूक की मा से बिदा ली और लगभग १ बजे गावे से खाना हूए। कुलियों के सिर पर हमारा सामान और राशन था। ३-३० बजे ⊏ मील तय कर के हम उस गाव में पहुँचे, जहा हमें रात बितानी थी। मायूक के अति सम्मान प्रदर्शित करने उसने हमारा स्वागत किया। गात को भोजन करके हम सोने लगे कि मायूक ने हम से कहा कि अगले दिन सबेरे ४ बजे ही यात्रा शुरू करनी होगी।

१८ नवम्बर को सवेरे हम उठे, तो सरदी खुब तेन थी। हम ठिटुर से रहे थे। ७ वजे से पहिले हम न चल सके । बास की बोतलें हमने पानी से भर लीं । रास्ता सारा पहाड़ी था । कभी हम पहाड़ की चोटी पर पहच जाते थे, तो कभी उसकी तराई में आ उतरते थे। १०-३० वजे हम एक पहाड़ी की चोटी पर पहुचे । यहा कभी पुलिस की चौकी थी, किन्तु इन दिनों में वह उजही पड़ी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई, छत उड़ी हुई ग्रीर ग्रास-पास में घास उगी हुई थी। वहा इमने दुपहर का भोजन किया न्ग्रीर १२ वजे त्रागे चल दिये। पहाड़िया एक दम सूखी थीं। पानी का कहीं पता न था। प्यास ख्रौर थकान के मारे हुये भी हम ख्रागे बढ़ते चले गये । ४-३० बजे हमें एक पहाड़ी नाला मिला। हमने वहा श्रारामक रने को पढाव डाल लिया । इमारे चारों त्रोर ऊची पहाड़िया त्रौर घने जगल ये। हमारे साथ के कुलियों ने बताया कि उनमें सापों ऋौर शेरों का राज्य है । कोई ग्रादमी उनमें जाने का साहस कहीं करता । इमने स्नान किया ग्रीर भोजन तय्यार करके भूख शान्त की । थकान के मारे हम ग्रपने को भूल गये ग्रौर गहरी नीट ने हमें ग्रा घेरा। ग्राग के सहारे रात हमने यही पूरी की। सरदी ग्रौर सकट दोनों के लिये उस समय सिवा त्राग के ग्रौर हमारे पास था ही क्या १

सवेरे चाय बनाई श्रौर बिना चीनी के ही उसको गले के नीचे उतार कर ६-३० बजे हमने श्रागे का रास्ता पकड़ा। हमने कई घाटियां पार कीं। हमारी पगड़डी कटीली भाड़ियों से घिरी हुई थी। टागे काटों से विध रही थी। खून बहने लगा। पानी की छोटी-बड़ी कोई १६० घारायें हमने पार की होंगी। कई इतने वेग से बह रहीं थीं कि उनको पार करना खतरे से खाली न था। कई भरने भी थे। बासों के घने जगलों का दृश्य श्रनेक स्थानो पर बहुत ही लुभावना श्रीर मनोहर था। उसको देख कर हम श्रपनी यकान श्रौर भूख भी भूल जाते थे।

ग्रन्त में शाम को ४॥ वजे हम सालवीन के किनारे पर पहुच गये।

दो पहाड़ियों के बीच में पूरे वेग से बहने वाली उस नदी का वह हर्य कितना सुन्दर ग्रौर कितना भयानक था १ हमने उसको पार किया । दूसरे किनारे पर एक भोंपड़ी थी। रात हमें यहीं काटनी थी । भोजन-सामग्री हमारी समाप्त हो चुकी थी। पूर्णिमा की रात थी। चॉदनी चारों ग्रोर छिटक रही थी। प्राकृतिक सौन्दर्य देखते ही बनता था। लेकिन, हमें वह भी काटने को दौहता था। चारों ग्रोर खड़े हुये पहाड़ भीषण दैत्य से जान पड़ते थे। हमने ग्रपनी उस सकटापन्न ग्रवस्था को भुलाने का यत्न किया ग्रौर सालवीन के निनारे को ग्राजाद हिन्द के गीतों से गुंजा दिया। सालवीन ग्रौर उन पहाड़ियों ने पहिली ही बार वे गीत सुने होगे।

श्रगते दिन का रास्ता भी वैसा ही था। पानी के छोटे-मोटे भरने श्रौर नदी-नाले कोई १३० हमने पार किये होंगे। उस एकान्त मार्ग में मायूक के दल के श्रलावा हमारा कुशल-च्लेम पूछने वाले श्रौर हमारी भूल-प्यास तथा थकान को दूर करने वाले वे ही हमारे साथी थे। शाम को ५ वजे हम एक पहाड़ी श्रौर जगली गाव में पहुँचे। कई दिनों बाद यहा हमने टाढी बनाई श्रौर श्रपनी समाप्त हुई भोजन-सामग्री की कमी पूरी की। रात को पूछताछ करने पर पता चला कि श्रगले दिन हम हैंगयान पहुँच जायेंगे।

#### ७. दो सप्ताह बाद

हर मास की २१ तारीख त्राजाट हिन्द सरकार की स्थापना की याद में मनाई जाती थी। ग्राज २१ नवग्वर की सबेरे पिछुला सारा इतिहास हमें सहसा याद ग्रा गया। मायूक ने हमे बताया कि हैंगयान में काफी हिन्दुस्तानी रहते हैं। इसलिये हम ग्रौर भी उत्साह के साथ ग्राज ग्रागे की न्त्रोर बढ़े। रास्ते में कई गाव छोड़ते हुए हम इस तेजी से ग्रागे बढ़े कि मायूक ग्रौर उसका दल भी पीछे छूट गया। हमारा एक साथी भी पीछे रह गया। में ग्रौर मेरा एक साथी दो बजे के करीब हैंगयान पहुच गये। पीछे ग्राने वाले साथियों की बुछ देर प्रतीज्ञा कर हम विसी हिन्दुस्तानी की खोज में निवले। शहर खासा बड़ा था। एक घएटे की खोज के बाद एक हिन्दुस्तानी की दूकान मिली। उस पर एक हिन्दुस्तानी महिला बैठी हुई थी। उस युवती ने हमें देखा नहीं। भैंने आगे बढ़कर उससे कुछ वात की। इतने दिनों बाद, इतनी सकटापन लम्बी यात्रा तय करने पर, एक स्वदेशवासी के मिलने पर हमारी खुशी का पारावार न रहा | उसने इमें श्राश्वासन दिया कि वह हमारे ठहरने श्रीर भोजन का प्रबन्ध कर देगी। लेकिन, उसे अपने घर वालों से उसके लिये पूछना होगा। श्रपने साथी और मायुक की खोज में हम लौट पड़े। वे चार बजे के करीब गाव में पहॅचे। मायूक ने अनुरोध किया कि इम उसके साथ ठहरें श्रीर उसके साथ ही भोजन करे। उसका आग्रह हम टाल न सके। भोजन के बाद जब हम हिन्दुस्ताना के यहा आये, तो उसका रुखा व्यवहार देखकर हम दंग रह गये। उस वृद्धे आदमी ने हमें अपने अस्तवल में ठहराया। सोचा था कि हम यहा दो दिन रह कर कुछ स्राराम करेंगे। लेकिन, उसके व्यवहार को देखते हुए हमने अगले ही दिन आगे चल देने का निश्चय कर लिया। श्रस्तवल में जिसके पास हम सोये थे, उस गरीव हिन्द्रस्तानी ने हमे दूसरे दिन वंलगाड़ी का प्रवन्ध कर देने का भरोसा दिलाया। वहा से लिंखे पहुँच कर हमें बस मिल जाने की आशा थी।

२२ नवम्बर की सबेरे हमने कुछ चावल, शाकभाजी और अन्य सामान खरीदा और बैलगाड़ी पर आगे के गस्ते पर चल दिये। हम पाच हो मोल चले होंगे कि एक हिन्दुस्तानी युवक वहा खड़ा हमें दीख पड़ा। हमारे नारे और गीत सुन कर वह सड़क पर आ खड़ा हुआ था। गाड़ी को रोक कर उसने हम से कई सबाल किये। हमारा मारा हाल जान कर उसने हमसे अपने यहा कुछ दिन ठहने का अनुरोध किया। लेकिन, हमारी इच्छा ठहरने की न थी। फिर भी वह हमें अपने मकान पर ले गया। गन्ने का ताजा रस पिला कर उसने भोजन बनवाया। उसका प्रेम-पूर्ण आतिथ्य हमें आज भी याद है। छ घएटे उसके यहा बिता कर दुपहर को र बजे हम आगे चल दिये। रात को करीब हेट बजे हम सावा। गिव में पहुँचे। गात्र के चौधरी के नाम पत्र होते हुए भी हमने उसको।

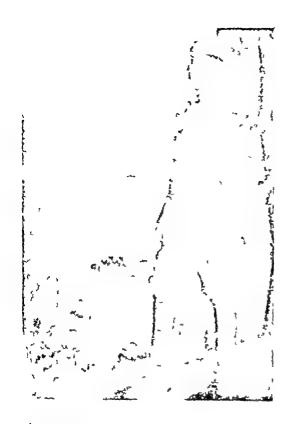

नेताजी शहीद और स्वराज्य द्वीप मे (३० दिसम्बर १९४३)



र्गीय श्री रामविहारी बोन



राजा महेन्द्रप्रनाप

रात को उठाना टीक न समभा श्रीर बैलगाडी पर ही रात पूरी की। सबेरे भी उसमे विना मिले ही हमने आगे चलने का निश्वय किया । ५॥ बजे सवेरे बैलगाड़ी पर सवार होकर हम ग्रागे चल दिये। १०॥ बजे एक नदी पर पहुच कर हमने स्नान किया श्रीर कपडे घोये। ११ बजे वहा से चल कर १ बजे हम उस नदी के किनारे पर पहुच गये, जिसके उस पार तीन मील पर लिखे त्राबाद था। नदी पर इमने भोजन बनाया श्रौर थोंड़ा सा आराम किया। नदी पार करके था। बजे हम लिखे पहुच गये। मौंगपान मे हो हमने यहा के एक हिन्दुस्तानी का पता ले लिया था। इम सीधे उसी की दूकान पर पहुचे । उसने सहर्ष हमे अपना अतिथि बनाना मजूर कर लिया । उससे हमें यह जान कर कुछ निराशा-सी हुई कि वहा से किराये की बसे नहीं चलतीं । लेकिन, तीसरे-चौथे दिन ऐस॰ ई॰ ए॰ सी॰ का माल ढोने की लारियाँ चलतो हैं ग्रौर कुछ ्यात्रियों को भी वे ले जाती हैं। हमारी किस्मत से उसी समय ऐस॰ ई॰ ए० सी० की एक गाड़ा खड़ी हुई दीख़ पड़ी । हम उसके पास दौड़े गये। उसका ड्राइवर एक वमीं था। उसने ऋगले बडे मुकाम लोईलम पर हमें पहुचाना मजूर कर लिया। उसने दूसरे दिन सवेरे चलना था। रात हमने उसी हिन्दुस्तानी के यहा बिताई । उसने हमारे भोजन श्रौर ठहरने का ऐसा अञ्छा प्रबन्ध किया कि बहुत दिनों बाद हमने इतने श्राराम से रात कार्टा की।

सवेरे प्रविज्ञ सामान लेकर हम बस के स्थान पर पहुच गये। लेकिन, वह बारह बजे वहा से बिदा हुई। लोईलम वहा से ७० मील पर था और रात्ता श्रिधिकतर पहाड़ी था। शाम को ७ बजे हम वेहा पहुँच गये। श्रिधरी रात थी और हमें उस शहर का कुछ भी पता न था। भूखे-प्यासे, थके-मादे, सरदी में ठिटुरते हुए हम एक श्रोर चल दिये। किसी ने हमको एक भोंपड़ी का पता दिया, जिसमें बहुत से हिन्दुस्तानी ठहरे हुये थे। उस भोंपड़ी पर हम पहुँचे, तो हमने देखा कि वे बहुत गरीव लोग थे। टहरने का ठिकाना पूछने पर उन्होंने हमको वाजार श्रौर टाकुरवाढी का रास्ता वता दिया। हम सामान सिर पर ले श्रौर श्रागे गढे कि हमें एक हिन्दुस्तानी वालक मिला। उससे एक हिन्दुस्तानी रेस्टोरॉ का पता पूछकर वहां जाकर हमने भोजन किया। उसके मैनेजर से हमने तोंजी जाने के बारे में पूछताछ शुरु की। उससे हमें पता चला कि कलाव से एक मारवाड़ी सेठ वहा श्राया हुश्रा है। वह दूमरे ही दिन सबेरे लौटने चाला हैं। उसके साथ हम तोंजी जा सकेंगे। हमारे श्राग्रह पर वह सेठ के पास गया श्रौर श्राशापूर्ण उत्तर लाकर उसने हमें दिया। हमने निश्चिन्त होकर रात टाकुरवाड़ी में विताई। लेकिन, सरदी में हम रातभर टिटुरते रहे।

बड़ी सवेरे उठकर हम रैस्टोरॉ पहुँच गये। सेट भी वहा मौजूद थे। "ग्राप ही हैं, जो तोजी भेरे साथ चलना चाहते हैं। ग्राप ग्राये कहा से हैं ?"—उस सेट ने हमसे पूछा।

"रगृन से ' -- एक ने हममें से उत्तर दिया।

सेट भोंदू न था। वह ताड़ गया श्रीर बोला कि "श्राप लोगों के मामान से तो यह पता नहीं चलता कि श्राप रगृन से श्रा रहे हैं।"

हम सकोच में देखकर उसने हममें श्रीर पूछ-ताछ नहीं की। बात-चीत में पता चल गया कि कजाब में वह श्राचाद हिन्द सब की शाखा का प्रधान है श्रीर कुछ ही दिन हुये जेल से रिहा हुआ है।

# =. कर्नल लच्मी से भेंट

मवेरे शांट बजे हम लोईलम से विटा हुये। रास्ते में हमने सेट मोतीरामजी को श्रपना सारा भेट बता दिया। हमने उन्होंने कलाब चलने का श्रमुरोध किया और बताया कि रानी भासी रेजीमेएट की कर्नल लच्मी पता ही नजरबन्ट हैं। दिन में तीन बजे हम तींजी पहुंच गये। एक घाटा श्राराम करने हम श्रारो चल दिये। रास्ता पहाड़ी था। इसलिये मेंटर ट्क टम मील घएटे की रफ्नार से श्रिधिक न चल सका। कभी- कभी वह बिगढ़ कर रक भी जाता था। रात को दस वजे हम कलाव पहुँचे। श्रंघेरी रात में हम सरदी में टिठुर रहे थे। हमारे पास एक भी गरम कपड़ा न था। सेठ के मकान युद्ध की भेट हो चुके थे। वह अपने बढ़े परिवार के साथ एक शैंड में रहते थे। सबसे हमारा परिचय कराया गया। सेठ की पत्नी भी बहुत भद्र महिला थी। मेहमानों की सेवा में सुख मानने वाली थो। उसने बहुत बिह्या भोजन तैयार किया श्रीर बढ़े थे म तथा सत्कार के साथ हमे खिलाया। रात को गरमी के लिये श्राग जलाई गई श्रीर सरदी से बचने के लिये कई कम्बल हमें दिये गये। रह नवम्बर को दूसरे दिन मेरे दोनों साथियों को बुखार श्रा गया।

सेठ मोतीलाल ने डाक्टर लद्मी के पास जाकर हमारे वहा आने की उनको सूचना दी। वह दिन में १ वजे हमसे मिलने आईं। नजरवंदी के वावजूद कर्नल लद्मी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और उसके हृदय में वैसी ही आशा तथा उत्साह बना हुआ था! उनसे मिलकर हमें बहुत उत्साह और प्रेरणा मिली। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई और हमने उसको अपना किस्सा सुनाया। हमारी साहसपूर्ण यात्रा का किस्सा सुनकर उसने हमें हमारे साहस के लिये दाद दी और आगे के रास्ते के बारे में कुछ परामर्श भी दिया।

मलाया के रहने वाले आजाद हिन्द फीज के अनेक साथी हमें वहा मिले । कह्यों ने हमें काफी सहयोग दिया। एक ने हमारे साथ चलने की इच्छा प्रगट की । उसको हम इनकार नहीं कर सकते थे। तीन रात सेठ जी के अतिथ्य का सुख भोग कर २८ की सवेरे हम कलाव से आगे चल दिये। चलते हुये हमारे मित्रों ने दवादारू और रुपये-चैसे से हमारी मदद की। सेठ मोतीलाल, कर्नल लद्मी और उन साथियों के प्रम और कुपा को हम भूल नहीं सकते। उनके प्रति हमारा हृदय सदा के लिये ही कृतज्ञ वन गया है। ११ वजे दुपहर को शाम स्टेट्स की सीमा पार करके हमने वर्मा की असली सीमा में पैर रखा। थाजी पहुँचते- पहुँचते एक दम अघेरा हो गया। वहा भी आजाद हिन्द फीज के बीर सैनिक थे, जो किसी प्रकार अपने दिन पूरे कर रहे थे। हम उन्हों के साथ ठहरे। युद्ध से पहले यह बहुत बड़ा शहर था। लेकिन, अब तो असली शहर का कहीं पता भी न था। रेलवे स्टेशन तक भूमिसात् हो चुका था।

यहां से हमें माडले जाना था। रेल की मुफ्त यात्रा की व्यवस्था थी। लेकिन, पास का लेना जरुरी था। हमें पास लेने में टो दिन लग गये। इन दो दिनों में हमने अपने कपडे घो लिये और पूरा आराम करके तय्यार हो गये। १ दिसम्बर को हम माङले के लिये चल दिये। शाम को वहा पहुँच गये। वहा पहुँचते ही हम में से एक को बुखार त्रा गया । इम वहां एक मद्रासी महिला के यहा ठहरे । इसका पति श्रीर पुत्र दोनो त्राजाट हिन्द फौज मे भरती थे। इनका देहान्त हो जाने पर भी उसके उत्साह में कमी न त्राई थी। त्रपनी लड़की के साथ वहा रह-कर बुद्ध फल-भाजों वेचकर श्रापने जीवन-निर्वाह की समस्या वह हल कर लेती थी। त्राजाट हिन्द फीज वालों के लिये उसका घर धर्मशाला बना हुआ था। इमको अपने यहा देख कर वह वहुत प्रसन्न हुई। मकानों की नमस्या परले ही कुछ कम टेढी न थी। युद्ध ने उसे ग्रीर भी श्रधिक विकर बना दिया था। एक भी मकान वमवर्षा की भेंट से बचान था। वहा रहते हुए उर्ड लोगों से हमारा पग्चिय हुआ । आजाद हिन्द फीज के एक क्प्नान से भी हम मिले । वह टाक्टर था। उससे हमें बहुत सहायता मिली । उमने हमे बुछ मूखी भोजन-सामग्री भी दी, जो ग्रगली यात्रा मे हमारे बहुत काम ह्याई।

३ दिसम्बर को इम ग्रार्यममाज में चले ग्राये । यहा ग्राजाद हिन्द कीन दे सकी लोग टहरे हुए थे । उस विशाल इमारत की दीवारें भी बमनपी ने कारण जहा-तहा के टूट-फूट रही थीं। इमारा एक ग्रीर सायी भी बीमार पढ़ गया। एक हिन्दुस्तानी ढाक्टर उनकी देख-रेख करवा रहा। अपनी मुसीवत और गरीवी भुला कर आजाट हिन्द फौज वालों ने इमारी भरपूर सहायता की।

## ईरावती के इस पार

४ दिसम्बर की सवेरे ६-३० बजे में अपने नये साथी के साथ अगले रास्ते की खोज में निकला । १०-३० बजे हम ईरावती के किनारे पर 'पहुचे। नदी का पुल युद्ध की में ट हो चुका था। किश्ती से हम पार हुए। नदी के दूसरे पार माडले से १३ मील पर सागाई शहर वसा हुआ है। चहा हम कुछ हिन्दुस्तानियों से मिले और हमने सीमा की ओर जाने वाले रास्ते का पता किया। रास्ते के शहरों और उनमें रहने वाले सहृदय हिन्दुस्तानियों का भी हमने पता किया। सब पूछताछ करने के बाद हम १० बजे माडले वापिस लौट आये। हमारे साथी अभी पूरी तरह स्वस्थ न हुए थे। लेकिन, हम आगे कूच करने को बहुत ही अधिक उत्सुक थे। इसलिए डाक्टर से हमने उनको जल्दो अच्छा कर देने का अनुरोध किया।

६ दिसम्बर की सबेरे हम चारों ने माडले से विदा ली । ६ बजे सबेरे ही हम सागाई पहुच गये। यहां से हमारा विचार तुरन्त श्वेवो चल देने का था। ७० मील तय करके हम शाम को वहा पहुच जाना चाहते थे। लेकिन, बर्मा के गवर्नर सर रेजिनाल्ड स्मिथ के वहा होने से हमें मोटर के लिये चार घटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह छोटा-सा सुन्दर शहर भी युद्ध की मार से बचा न रहा। हम सीधे गुरुद्वारा में गये। यहीं हमने ठहरने का निश्चय किया। एक प्रमुख हिन्दुस्तानी से हमने परिचय प्राप्त कर लिया। उसने हमारा आतिथ्यसत्कार यहुत प्रेम के साथ किया। आगे के रास्ते के बारे में भी उसने हमें बहुत सी सलाह दी।

दूसरे दिन ७ दिसम्बर की सबेरे हम श्वेवो से २५ मील की दूरी पर स्थित पैऊ शहर के लिये चल दिये। दुपहर को हम वहा पहुँच गये। रास्ते में कुछ समय के लिये हमने छोटे से गाव मिगडा में पड़ाव किया। यह फौजी पडाव भी था। पेऊ में हम जिस हिन्दुस्तानी के यहा ठहरना चाहते थे, उसने हमको पानी तक के लिये न पूछा । हमें बहुत निराशा हुई। वाकी दिन श्रौर रात हमने गुरुद्वारा में काटी। भाजन भी हमे भरपेट न मिला।

यहा से अगला स्थान, जहा हमें पहुँचना था, क्लेवा था। वहा पहुँचने का १२५ मील लम्बा रास्ता सारा ही प्रायः जगल में से होकर जाता था। हस रास्ते पर भी ऐस ई. ए. सी की गाड़िया चलती थीं। लेकिन, तब कोई गाड़ी मिलनी सम्भव न थी। पैदल रास्ता तय करना खतरे से खाली न था। इसलिए हमने मोनीवा और चिन्दवीन नदी होकर लम्बे रास्ते से जाना तय किया। किसी व्यपारी काम के लिये मोनीवा जाने वाली लारी में हम चारों को जगह मिल गई। पेऊ से मोनीवा ५८ मील था और चिन्दवीन के ठीक किनारे पर बसा हुआ था। वहा के कुछ हिन्दुस्तानियों के भी पते हमने ले लिये थे।

दिसम्बर की दुपहर को हम मोनीवा पहुचे। यह अच्छा बड़ा शहर था। इम्फाल के पराजय के बाद आजाद हिन्द फीज और अमेज फीज में यहा पर आमने-सामने इट कर लड़ाई हुई थी। यहा ी पर आजाद हिन्द फीज का इम्फाल के मोर्चे के बाद का अस्पताल था। हम साधे गुरु-द्वारा में गये। युद्ध के दिनों में वह बुरी तरह टूट-फूट चुका था। यहा से हम उस हिन्दुस्तानी की दूकान पर गये, जिसका पता हमारे पास था। उसने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया। हमें एक कमरा दे दिया। खाने-पीने का भी अच्छा प्रबन्ध कर दिया। कई दिनों बाद हमें यहा सन्तोषजनक भोजन मिला। रात को अपने बारे में हमने उसे सब कुछ बता दिया।

दूसरे दिन हमें पता चला कि कलोवा यहा से कोई २०० मील से भी श्रिषिक दूर है। यहा से ऐसा ई ए सी का निशान लगाकर शार, सी, एल की मोटर वोट चलवी थीं। लेकिन, उनके लिये पास लेना जरूरी, था। ही. सी के श्राफिस के हुक्म के बिना वह सभव न था। हमने सिविल श्रीर जेल के हिन्दुस्तानी श्रफसरों की मार्फत उसके लिये प्रयत्न दिया। लेकिन, सफल न हुये। कई दफ्तरों की हमने खाक छान डाली। कहीं भी हमारी दाल न गली। लेकिन, हमें तो किसी-न किसी प्रकार त्रागे बढ़ना ही था। इसिलये इमने अपनी कोशिश जारी रखी। १० नवम्बर की सबेरे इम एक मित्र से मिलने के लिये अस्पताल गये। उसने डी. सी. के आफिस के लिये हमे एक सिकारिशी पत्र दिया। लेकिन, वह भी वेकार साबित हुआ। उस दिन शाम को हम अपने निवास-स्थान पर लीटे, तो हमने देखा कि हमारे यजमान का भी रख बदला हुआ था। उसको बहका दिया गया था कि हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। लेकिन, हम तो पहिले ही आगे चल देने का निश्चय किये हुये थे। ११ नवम्बर को उसका आभार मानकर हम अपना सामान अपने सिरों पर संभाल कर आगे चल दिये। १ बजे दुपहर को हम चिन्दिन पहुँच गये। यहा से कलेवा क लिये हमने १०० रुपये किराये पर एक किश्ती कर ली। माभी का दावा था कि वह हमें चार-पांच दिन में ही कलेवा पहुँचा देगा।

# १०. चिन्दविन में छः रातें

किश्ती पर सवार होकर हमने २ बजे चिन्दिवन का रास्ता पकड़ा । किश्ती को पानी की धारा से उलटा पहाड़ी की ओर जाना था। पाच बजे तक केवल चार मील का रास्ता पूरा हो सका। शुरू से ही हमने अनुभव किया कि हम काफी भयानक संकट में से गुज़र रहे हैं। इतने में ही हम ववरा-से गये। कुछ रोटियां और शहद हमारे पास था। रात को उसीसे भूख शान्त करके हम किश्ती पर ही सो गये। रात को पानी वरसना शुरू हुआ। किश्ती पर छत इत्यादि कुछ भी न थी। हम बुरी तरह भीग गये। सवेरे भी व्ंदाबादी होती रही। किश्ती की चाल और भी धीमी पड़ गई। १२ बजे जोर का पानी वरस रहा था कि हम इलान नाम के गाव के पास पहुँचे। गाव में से हमने चावल और कुछ भोजन-सामग्रा खरीदी।

इतने हो में कतेवा जाने वालो कुछ मोटर वोट ख्राती दीख पड़ीं। इमने उनको हाथ का इशारा करके रोकने का यत्न किया। उनमें से एक कुछ फासले पर रुकी श्रीर हम कीचड़ में से पार होकर उसके पास पहुँचे। हमने कप्तान से कलेवा ले चलने का श्रद्धरोध किया। पचास रुपया लेकर वह हमें ले चलने को राजी हो गया। माभी को बीम रुपया देकर हमने उससे छुट्टी लो श्रीर मोटर वोट पर सवार हो गये। उस पर सवार होते ही कप्तान ने हमसे सत्तर रुपये मागे। देने के सिवाय हम श्रीर कर ही क्या सकते थे?

उस मोटर वोट पर कुछ चीनी थे श्रीर उनके पास रुपया भी काफी था। इसिलये उनकी श्रावभगत के सामने हमें कोई पूछता भी न था। सारे माभी हिन्दुस्तानी होते हुये भी हमारी उपेचा कर रहे थे। ड्राइवर भला श्रादमी था। उनसे हमारी दोस्ती हो गई। हमीद नाम का एक गरीव युवक, जिसके पास कपड़े वगैरः भी प्रायः नहीं थे, हमारा साथी वन गया। श्रापने पिता, माता श्रीर तीन वहनों की वर्मा में मृत्यु हो जाने से वह श्राकेला रह गया था श्रीर दुःखी हृदय से स्वदेश लोट रहा था। उसको हमने श्रपने साथ ही ले लिया।

हों मोटर बोट पर भोजन बनाने की सुविधा नहीं दी गई। शाम को ६ बजे ख्रीर मदेरे चार बजे किनारे पर हम अपना भोजन बना लेते थे। अब हम पाच माथी हो गये थे। कपडे हमारे सारे फट गये थे। हम भिग्वारी से जान पडते थे। माभी तो हमें हमारी शक्ल स्रत से भिखारी ही ममभ रहे थे। इमलिये वें हमें छत के भी नीचे न अाने-जाने देते थे। बग्सते पानी में भी हम बाहर रहने को मजबूर थे। चावलों के बोरों को दक्तने वाले तिग्पाल के नीचे बैठकर पानी से हम अपने को कुछ बचा पाने थे। माभियों का बरताब हमारे माथ इतना अपमानास्पद था कि हमारे लिये उसे महन करना किन हो गया और एक दिन आपस में भगड़ा भी हो गया। कप्तान ने बीच-बचाव किया और उस दिन से उनके व्यवहार में कुछ तब्दीली हुई।

१५ टिमम्बर को टोपहर बाट मोटर बोट कलेबा पहुँची। एक मील

पहिले हो जंगल में उसको रोका गया । हमारे पास पास न थे । इसलिये हमें वहा उतरना पड़ा । अपना सामान सिर पर लेकर हमने जंगल का रास्ता पकड़ा। घएटाभर चलने के बाद भी रास्ता पूरा न हुआ और हम जंगल 'पार करके शहर में न पहुच सके। हम ऐसा अनुभव करने लगे, जैसे लडाई के मैदान में से इम पार हो रहे थे। ट्रांटी-फूटी मोटरों, लारियो, फौजी गाडियों त्रादि के रास्ते में जहा-तहा हेर लगे हुये थे। लडाई के इस मैदान में से गुजरते हुए हम पाच बजे एक गांव के पास पहुंचे । इमने समका कि हम कलेवा आ पहुचे हैं। लेकिन, हम यह जानकर निराश हो गये कि कलेवा तो नदी के उस पार है। पुराना कलेवा युद्ध की भेट हो चुका था स्रीर नया कलेवा नदी के उस पार वसाया गया है। उस पार बाने के लिये, हमें वताया गया कि, हमें दो मील ऋौर चलना होगा। थके-मादे श्रीर भूखे-प्यासे इम लोगों ने किसी तरह दो मील भी पूरे किने; किन्तु उस समय पार जाने को कोई किश्ती न देखकर हमारी निराशा का कोई ठिकाना न रहा । हमारा हौसला पस्त हो गया । लेकिन, हमारी किस्मत ने हमारा साथ न छोड़ा | ६ वजे के लगभग एक डोंगी ऋाई | उसे इमने किराये पर किया ऋौर उसमें सवार हो गये। राम-राम करने हम पार हुये । नदी की तेज धार में डोंगी क्या भूल रही थी, हमारा भाग्य ही भूले में भूल रहा था। इतने लम्बे रास्ते में भी हमें इतने बड़े संकट का सामना न करना पडा था।

नया क्लेवा ग्रमी पूरा शहर तो नहीं बन सका था, फिर भी वह एक बहा गाव जरूर बन गया था। हमे पता चला था कि यहा काफी दिन्दु-स्तानी रहते हैं। यहा की भाषा हम में से कीई न जानता था। हमीट ने इस दिक्कत को हल किया ग्रीर उसका साथ हमें बहुत कीमती सिद्ध हुग्रा। हिन्दुस्तान से हाल ही में गये हुये एक हिन्दुस्तानी का भी हमें पता चला। वह जहा ठहरा हुग्रा था, वहा हमने ग्रपना सामान रखा ग्रीर हम भोजन की तलाश में निक्ले। एक चीनी की द्कान हमें मिली। लेकिन, भोजन बहुत ही खराब ग्रीर नाकाफी होते हुये भी बहुत महगा था। जैसा-तैसा खाना खाकर हम लौटे कि हमारे महमान ने एकदम नेताजी की चर्चा शुरू की। उसने हमें बताया कि उनको गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान ले जाया गया है श्रीर कलकत्ता ले जाकर उनको रिहा कर दिया गया है। रात काटने के लिये उसने हमे एक जगह दे दी।

हमें पता चला कि तामू, जहा हमें यहा से पहुचना था, १३१ मील पर है और हिन्द-वर्मा की सीमा पर आवाद है। हमें यह भी पता चला कि तामू के लिये दूसरे दिन कुछ लारिया चलने वाली हैं। हमारे यजमान ने बड़े गर्व के-साथ कहा कि तामू के मायूक के साथ उसके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और वह उसके नाम हमें एक सिफारिशी पत्र दे देगा, जिससे हमें हिन्द-वर्मा-सीमा पार करने में कुछ भी असुविधा न होगी।

#### ११. हिन्द वर्मा की सीमा पर

१६ दिसम्बर की सवेरे हमने लारी का पता किया। ड्राइवर ने तामू ले जाने का प्रत्येक व्यक्ति का एक सौ क्पया माना। हमारे पास कुल जमा पू जी ५०) थी। ड्राइवर के साथ सौदा करने की अपेता हमे पैदल चलना ही ठीक जान पड़ा। अपने यजमान से सिफारिशी पत्र और बाजार से कुछ स्त्वां भोजन-सामग्रो खरीद कर हम तामू के लिये पैदल ही चल पड़े। अभी दो ही मील गये होंगे कि एक पुलिस वाले ने हमको रोका। कुछ सवाल-जवात्र करने के बाद उसने हमें हमारी किस्मत पर छोड़ दिया। रास्ता बहा ही साफ, मनोहर और सांप की तरह पहाड़ियों में से घूमता हु आ जाता था। १२ बजे हम एक पहाड़ी नाले पर पहुँचे। पुल के नीचे आराम करने और भोजन बनाने का हमने विचार किया। स्नान करने के बाद हमने चावल और दाल बनाया ही था कि हमें कलेवा की ओर से एक छोटी मोटर आती दीख पड़ी। उसको रोक कर ड्राइवर से हमने कुछ सहायता करने का अनुरोध किया। कम से कम अपने में से दो बीमार साथियों और अपना सामान ले जाने का इमने उससे आग्रह किया। वह गुरखा ड्राइवर हम सभी को २५ मील आगे तक ले जाने के

लिये तैयार हो गया। हम बना-बनाया खाना छोड़ कर उसकी गाड़ी पर सवार हो गये। पञ्चीस मील बात की बात में नय हो गये। वहा रैस्टः हाउस पर हमको छोड़कर उसने आगे जाना था। वह हम में से दो को मय हमारे सामान के अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। लेकिन, उसने कहा कि वह उनको तामू से रूमीज पहिले छोड़ देगा।

 मैंने श्रौर दो साथियों ने रात वहा ही पूरी की । कुछ श्रौर लोग भी वहा ठहरे हुये थे। वे सब बहुत ही सहुदय थे। उन्होंने हमें शाक-भाजी श्रौर श्रन्य श्रावश्यक सामान प्राप्त करने में बड़ी सहायता की । दूसरे दिन सवेरे से ही हम किसी लारी या गाड़ी की प्रतीचा करने लगे। निराश हो कर हम दस बजे पैदल ही चल दिये। १२ बजे हमने आराम किया। माडले के मित्रों द्वारा दी गई सौगात में से फलों का केवल एक डिब्बा बचा था। उसको हमने यहा खोला। एक मोटर गाड़ी के स्नाने की त्र्यावाज त्राई । हमने हाथ के इशारे से उसे रोकने का यत्न किया । वह रुका नहीं। तब हम में से एक ने उसको ऋावाज दी। उसको सुन कर वह रक गया। वह दिच्या भारत का निवासी था। पहले उसने हमें वर्मी समभा। पर, हमारी त्रावाज से वह जान गया कि हम हिन्दुस्तानी हैं। उसने हमें ऋपनी गाड़ी में विटा लिया ऋौर विना पास के भी वह हमें अपने साथ इम्फाल तक ले जाने को तयार हो गया। लेकिन, अपने दो साथियों त्रौर सामान को छोड़ कर इमने सीघे जाना पसन्द न किया। ७० मील का रास्ता तय करके २ वजे इम अपने साथियों से आ मिले । वह गुरखा ड्राइवर भी ऋभी वहा ही था। उसने चाय ऋादि से हमारा सत्कार किया । चाय पी कर हम खाली ही हुए थे कि एक लारी ऋाई । गुरखा ड्राइवर से विदा लेकर इम तामू जाने को उस पर सवार हो गये। लारी ने रास्ते में से बहुत से बास लेने थे। इस लिये हम पाच बजे शाम का तामू पहुंचे ।

हिन्द-वर्मा की सीमा पर वर्मा की स्रोर यह स्रन्तिम शहर स्रोर हमारा

ऋितम पड़ाव था। यहा ऋषिकतर मनीपुर के लोग रहते हैं। ये सहुदय, उदार और मिलनसार हैं। मायूक वहा न था और एक सप्ताह बाद लौटने वाला था। एक मनीपुरी ने रात को हमारे ठहरने की न्यवस्था कर दी। रात को एक होटल में भोजन करते हुये हमें एक ऋाटमी मिला, जो इम्काल से ऋाया था और सबेरे ही इम्फाल वापिस लौटने वाला था। उसने बताया कि वह लड़ाई से पहिले वहा सरकारी नौकरी में एक बड़ा ऋफसर था। लड़ाई के दिनों में वह ऋाजाद हिन्द की ज में भरती हो गया था और 'कतान' के पद पर रह कर उसने काम किया। रात हमने उसी के यहां बिताई। इड़ाके की सरदी में हम ठिठुर से गये।

१६ दिसम्बर का हम मायूक के घर गये। क्लैवा का सिफारिशी पत्र हमने वहा उपस्थित आदमों को दे दिया। उसको पढ़ कर उन्होंने हमत्रा मजोक किया और हमारे साहस को बच्चों का खेल बताया। मायूक के सहायक ने भी हमारी सहायता करन से इनकार कर दिया। शरणार्थियों के चीफ अफ़मर का पता लगने पर हम उसके पास गये। वह एक चीनी लैफिटनेयट और भला आदमी था। उसने हम में से चार को सीमा पार करने के पास दे दिये। पाचवा हमीद तेरह वर्ष से अधिक से बर्मा में रहता था। इसलिये उसको शरणार्थी न माना गया। हमारा दिल उसको पीछे छोड़ने को न था। पर क्या करते? हम लाचार थे। लारी के एक ड्राइवर से हमने तय कर लिया और इम्फाल वाले नये दोस्त के साथ हम एक बजे, तामू से चल दिये।

#### १२. इम्फाल में

र बजकर ५ मिनट पर हमने हिन्द-बर्मा सीमा पार की श्रौर मातृभूमि में प्रवेश किया । हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अपने घर में माता की गोद में बैठने के लिये हम जा रहे हों श्रौर वह वाहे पसार कर हमारा स्वागत कर रही हो । अपनी लम्बी यात्रा की सफल समाप्ति पर भी हम फूले न समा रहे थे । पहाड़ी रास्ते में से हमारी लारी आगे बढी । रास्ता बड़ा ही मनोरजक ग्रौर रमणीक था। ७ बजे हम पलेल पहुचे। १६४४ में यहा महीनों हमारा तिर गा राष्ट्रोय भड़ा फहराता रहा था। यहा हमारे पासों की जाच-पहताल करने के लिये पुलिस ने हमको घण्टाभर रोक रखा। हमने शरणार्थी दफ्तर से लिये हुये पास पुलिस को दिखा दिये, किन्तु उसको उनसे सन्तोष न हुग्रा। वषों बाद हिन्दुस्तानी पुलिस से हमें यह पहला ही वास्ता पड़ा था। उनको गड़बड़ करते देख कर कुछ फौजी वहा ग्रा गये। उन्होंने बीच-बिचाव करके ग्रौर इन्स्पेक्टर के पीछे पड़ कर हमारे पास पास करा दिये।

रात को द-३० बजे हम पलेल से आगे बढ़े। इम्फाल का रास्ता हमारे लिये ऐतिहासिक रास्ता था। उसकी चप्पा-चप्पा जमीन पर एक शानदार इतिहास लिखा हुआ था। इम्फाल के हमारे साथी ने हमें बताया कि कहा आजाद हिन्द फौज के बीर संनिकों ने अभेज सेना के साथ मोर्चा लिया था! कहा वे शहीद हुए थे! कहा से उन्होंने अभेज सेना का पीछे खदेड़ा था! गर्व और गौरव के साथ उस सारे इतिहास को मुनते हुए हम पिछली स्परी मुसीवतों को सहसा ही भूल गये। इम्फाल अभी छः मील पर था कि हम एक भील के पास पहुंचे। हमारे मित्र ने बताया कि आजाद हिन्द फोज की उकडी ने यहा तक अभेज सना को खदेड दिया था।

रात को ११ वजे हम इम्फाल पहुचे ; हमारा हृद्य प्रसन्नता के मारे फूला न समाया । कभी तो लम्बी यात्रा का सारा नक्शा हमारी आँ वों के सामने नाचने लगता और कभी आजाद हिन्द फौज की वीरता की कहानी कानों मे गुजने लगती। इतने विचार दिमाग में एक साथ पैदा होने लगे कि हम अपने को भूज से गये। यही तो आजाद हिन्द की हल्दी घाटी है, जहा हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी।

ग्रपने मित्र के ही यहा हम ठर्रे । युद्ध से पहिले उनकी स्थिति बहुत ग्रन्छी थी । ग्रज वह गरीत्री में दिन काट रहा था । फिर भी उसकी सहृद्यता, उदाग्ता श्रोर मिलनसारिता में कुछ भी कर्मा न श्राई थी। हमने दो रातें वहा वितार्क श्रोर सारा शहर घूम डाला।

दोनों दिन हमने अपने वीर सैनिकों की वहादुरी की वहुत-सी कहा-निया सुनीं। श्रद्धा, श्रादर तथा गौरव के साथ हम उन कहानियों को सुनते श्रीर मन ही मन उनके चरणों में अपना माथा टेक कर, अपने को धन्य मानते, जिन्होंने भारतमाता की आजादी के पीछे अपना सिर हथेली पर -रख कर अपना सर्वस्व उसके चरणों में अपित कर दिया था। अत्यन्त शिक्तशाली और कूर साम्राज्य के पजों से चालीस करोड़ देशवासियों को छुटकारा दिलाने के लिये किये गये उनके विलदान का उल्लेख हमारे -देश के इतिहास में सदा ही गर्व एक गौरव के साथ किया जाता रहेगा। उनके साथ इम्फाल का नाम भी इतिहास में अपनर हो गया है।

३० दिसम्बर को हम इम्फाल से भी 'चली दिल्ली' का शेष रास्ता स्यूराईकरने के लिये आगे चल दिये।

#### जापान के पराजय की प्रतिक्रिया

श्रपनी लम्बी यात्रा में हमने बहुत से अनुभव प्राप्त िकये श्रीर सारी रिथित के अध्ययन करने का भी हमें अच्छ अवसर हाथ लग गया। वर्मा की स्थित का हमने अच्छा अध्ययन िकया। थाईलैएड से तो हम जापान के पराजय के बाद ही चल पड़े थे और वहा अभी युद्ध से पहिले की स्थित पैदा न हुई थी। इस लिये वहा की स्थित का हम ठीक ठीक अध्ययन न कर सके थे। वर्मा की सरकार शिमला से लीट कर वर्मा आ चुकी थी और वर्मा में फीजी शासन के स्थान में सिविल शासन कायम करने का यत्न बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा था। इस सारी प्रक्रिया को हमने अनेक शहरों में अपनी आखों से देखा और सभी शहरों में आजाद हिन्द सघ तथा आजाद हिन्द फीज वालों से मिलने का भी अवसर हमें मिला।

त्रप्रोत श्रिषिकारियों ने शुरू शुरू में श्राजाद हिन्द सघ के प्रायः सभी प्रमुख कार्यकर्ताश्रों को एकाएक गिरफ्तार कर लिया था ! साथ में नागरिक स्वयसेवक भी केंद्र कर लिये गये थे । वर्मा रक्षा कानून के श्रन्तर्गत उन पर मुकद्दमा चलाया गया । लेकिन, मुकद्दमे सफल न हुये श्रीर बाद में सब को छोड़ दिया गया । हमारे मारवाड़ी यजमान सेठ मोतीलाल भी उनमें से ही एक थे । कुछ दिन केंद्र में रखने के बाद चार मास से श्रिषक उनको श्रपने घर में निजरबन्द रखा गया था । उन्होंने सरकार पर उलटा मुकदमा दायर किया । इस पर भी हमने देखा कि वे चहुत प्रसन्न थे । उनके उत्साह में कुछ भी कमी न श्राई थी । बाकी सबका भी यही हाल था । उन्होंने बड़े गर्व के साथ हमें यह कहा कि में श्राजाद

हिन्द सघ में रहकर श्रपने राष्ट्र के लिये बराबर काम करता रहूंगा श्रीर सघ के जिम्मेदार कार्यकर्ती होने का श्रमिमान मुफ्तको सदा ही बना रहेगा। उनका यह श्रमिमान एक दम ही निराधार न था। हमने श्रपनी श्रास्तों से देखा था कि वे श्राजाद हिन्द सघ के कार्यकर्ताश्रों श्रीर श्रीजाद हिन्द फीज के सैनिकों को सेवा एव सहायता करने में किस तत्वरता के साथ लगे हुये थे। जब उनको यह पता चल गया कि हम श्राजाद हिन्द सघ के कार्यकर्ता हैं, तब उन्होंने हमारी सहायता करने में कुछ भी उठा न रखा। प्रायः सबका उत्साह इसी प्रकार बना हुश्रा था।

भेदभाव की जिस दुर्नीति से थाईलैंगड में काम लिया गया था, प्रायः सभी स्थानों पर उसी से काम लिया गया । नागरिकों में से भरती हुये सैनिकों को श्रग्रेज सेना में से श्राये हुये सैनिकों से पाय सभी स्थानों में श्रालग कर दिया गया था। इन सैनिकों को बर्मा में जहा-तहा बने हुये कैम्पों में दूर-दूर रखा गया था। उनसे वहा कठोर शारीरिक काम भी लिया जाता था। कुछ कैम्पों में नागरिक सैनिकों ने कैम्प कमाएडरों के कैंग्प छोड़ने के त्रादेशों की त्रवज्ञा की थी। इससे एक नया सकट श्रौर समस्या पैदा होगई था। कुछ कैम्पों में पानी तक का समुचित प्रवध न था। बीस-बीस घएरे उन्हें पानो नहीं मिलता था। एक हिन्दुस्तानो फौजी डाक्टर जब ऐसे एक कैम्प को देखने गया, तब वहा की हालत देखकर चिकत रह गया । तुरन्त पानी का समुचित प्रबन्ध करने का उसने स्रादेश दिया। उन नागरिक सैनिकों का सारा सामान, यहां तक कि रोज काम में श्राने वाला सामान भी, सारा जब्त कर लिया गया या। केवल पहने हुये कपड़ों के साथ उनको रिद्दा किया गया था। बहुत वो उनमें से मलाया तथा थाईलेएड के दूर स्थानों से आकर भरती हुये थे। वे बर्मा की भाषा तक न जानते थे । उनकी जान पहचान वाला भी वो वहा कोई न था। उनके लिये कोई मकान भी न था, जहा वे एक दो दिन ठहर सकते। उनकी



नेताजी वंकीक में (पहली वार) — ५ अगस्त १९४३। श्री रघुनाथ शास्त्री और श्रीमनी जे डी मेहतानी ने हवाई श्रड्डे पर श्रापका स्वागत किया I



किठनाइयों की कल्पना सहज में की जा सकती है। लेकिन, धन्य हैं वे बीर, जिन्होंने इन मुसीबतों में भी अपना धैर्य, विश्वास, साहस ऋौर हिम्मत न खोई था। उनके आपस के भ्रातृ-प्रेम और राष्ट्र-प्रेम की जितनी सराहना की जाय, थोड़ी है।

रिहाई के बाद ये वर्मा की राजधानी रगून में आकर इकहे हो गये थे। उनकी सख्या तान हजार से ऊपर थी। ब्रिटिश सरकार के उपेद्धापूर्ण निन्दनीय दुर्व्यवहार पर भी उन्होंने अपनी सैनिक वृत्ति पर धव्वा न लगने दिया। नेताजी ने उनमे एकता, सगठन और बिलदान की जो अदम्प भावना भर दी थी, उस पर वे चहान की तरह दृह थे। एक घएटे के नोटिस पर उनको कहीं भी इकट्टा किया जा सकता था और बड़े-से-बड़े सकट में उनको को का सकता था। उनमें अधिकाश ५, २६ और २७ नम्बर की गलियों में रहते थे। उन्होंने वहा अपना एक सघ बना लिया था। ५१ न० गली में उनका प्रधान कार्यालय था। अपनी सेनाओं के लिये अंग्रेज अधिकारियों ने इस स्थान को निषद्ध ठहराया हुआ था।

रंगून के उपनगर काम्बे मे श्राजाद हिन्द फौज के श्रफ्सरों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। वहा भी सौ-डेट सौ ऐसे ही नागरिक-सैनिक ठहरे हुए थे। उनकी वृत्ति, श्रौर भावना भी पहिले ही के समान बनी हुई था। वहा भी श्रापेज सेना के सैनिको का श्राना-जाना निषिद्ध था। जीवन-निर्वाह के लिए इन्होंने तरह-तरह के काम शुरू किये हुये थे। कुछ ने कुछ होटल भी खोल लिये थे। उनमे श्राजाद हिन्द फौज के ढंग पर 'जयहिन्द' कह कर श्रिभवादन करने वालों को ही भोजन मिलता था। मुगल रोड़ पर तो 'जयहिन्द' नाम से ही होटल खोला गया था।

कलाव, थाजी, माण्डले आदि मे ऐसे सैनिकों की सख्या अधिक न थी। लेकिन, अपनी वृत्ति और भावना में वे रंगून वालो से कम न थे। माण्डले में उनकी सख्या कुछ ही सौ से ऊपर थी। अपने जीवन-निर्वाह

दिया। वर्मा में इस प्रायः सव जगह इनके ही मेहमान रहे। इनके प्रेम श्रीर सहृदयता का चित्र शब्दों में नहीं खींचा जा सकता।

इन गरीव सैनिकों के मुकावले में घनी श्रीमानों की मनोद्दत्ति की सराहना नहीं की जा सकती। इन सैनिकों के प्रति भी उनका व्यवहार सन्तोषजनक न था। रंगून में तो उनके व्यवहार के वारे में ऐसी कोई वात सुनने मे नहीं स्राई। यहा उनका न्यवहार इस लिये सन्तोषजनक था कि उनकी सम्पत्ति तथा जान-माल की रचा करने में नेताजी ने बहुत दूर-दर्शिता से काम लिया था। नहीं तो वर्मी लुटेरों श्रीर डिफेंस श्रामीं वालों ने उनका सुरिक्त रहना ऋसम्भव वना दिया होता। यह ऋब किसी से मी छिपा नहीं है कि जापानियों द्वारा रंगून के खाली किये जाने पर नेवाजी के निर्देश के अनुसार शहर की सारी व्यवस्था आजाद हिन्द फौज वालों के हाथों में ही थी श्रौर हिन्दुस्तानी श्रावादी के चारों श्रोर पहरा विठा दिया गया था। लुटेरो श्रीर डाकुश्रो को वहा कुछ भी करने की हिम्मत न हुई थी। रंगून के हिन्दुस्वानी वड़ी कृतज्ञता के साथ इस सबको याद करते हुये त्राजाद हिन्द फौज वालो की सहायता करते थे। लेकिन, उत्तर श्रीर मध्य वर्मा में हालाव दूसरे ही थे । कुछ लोगो को छोड़ कर वहा के हिन्दुस्तानियो का रुख अंग्रेजों के आने के साथ सहसा ही वदल गया। उन्होंने आजाद हिन्द फौज और सघ वालों से किनारा करना शुरू कर दिया। माएडले में वो पैसे वालों ने उनकी उपेद्धा ही करनी शुरू कर दी थी। रिहा हुये नागरिक-सैनिकों का जब पहला दल मायडले पहुँचा, तब उनके साथ न तो कुछ सामान था श्रौर न कोई उनकी खोज-खबर ही लेने वाला था । धनी व सम्पन्न हिन्दुस्तानियों ने उनके ठहरने तथा भोजन आदि की कुछ भी न्यवस्था या चिन्ता नहीं की । कुछ तो भूख श्रौर बीमारी के शिकार भी हो गये । इस पर भी उन्होंने उन पर कुछ भी ध्यान न दिया। माएडले श्रार्थसमाज में ठहरे हुये सैनिकों ने तो हमें यहा तक वताया कि वहां के भीमन्त श्रिधिकारियों को उनका वहा ठहरना भी पसंद न था। उनके कहने पर श्रार्थसमान-भवन खाली न करने पर उन्होंने उनका सामान बाहर पेंक देने की धमकी दी । लेकिन, आजाद हिन्द वालों की हिटता के सामने उनको हार माननी पड़ी। गरीव हिन्दुस्तानियों के हृदय अपने वेसे ही थे। वे एक दूधरे की सहायता के लिये जो कुछ भी कर सके, उन्होंने किया।

इन चैनिकों के समान आजाद हिन्द फीज सप के कार्यकर्ताओं की रियति भी सर्वया अन्दाय और निराशापूर्ण यी। लेकिन, वे शिक्ति ये और उनके कुछ मित्र तथा रिश्तेदार भी थे। दो तीन उनमें साधन-सम्प्रभी थे। ये तब भी अपना जाम पूरी मुस्तेदी के साथ कर रहे थे। श्री अम्वताल सेट के दीनक पत्र 'जन्मभूमि' तथा अन्य पत्रों के प्रतिनिधि श्री ऐम॰ एम॰ दोशी ने 'टाइम्स आफ वर्मा' नाम का एक दैनिक पत्र निकालना शुरू किया था। आप आजाद हिन्द सरकार के पुनर्निर्माण विमाग में काम कर रहे थे। इस दिनों में ही पत्र बद कर दिया गया। आपि पर राजद्रोही लेख लिखने का अभियोग लगाया गया है। आम तौर पर हिन्दुस्तानियों की आपने वारे में डाक्टर लक्षी के शब्दों में यह राय थी कि, आपने लोगों की सरहर्नाय सेवा की प्राप्त के साथ चला रहे थे। उसी सेवा की प्रस्कार यह मुक्दमा था।

सरकारी श्राधितारियों के कठोर श्रीन श्रीमन्तों के रूखे ब्यवहार पर भी श्राजाद हिन्द सब बालों में कहीं कोई कमजोरी दीख नहीं पड़ी । वे श्राप्ता नैवित्त पर हुद रहे। कई भाषाश्रों में, विशेषत तामिल में, कई साष्ताहिक श्रीन देनिक पत्र निकाले गये। राष्ट्रीय दृष्टिकोण् से निकलने वाले हुन पत्रों ने वड़ा काम किया। एक तामिल साप्ताहिक 'जयहिन्द' के नाम से निकाला गया। इसके समादक श्रीर कार्यकर्ता सभी 'संत्र' के लोग थे। श्राप्ती यात्रा में हमने इसके कई श्रंक देखे। यह यहुत ही प्रभावशाली दग में निकल नदा था।

र्वमयों में हुई प्रतिनिया भी उल्लेखनीय है। हिन्दुस्तानियों विशेष

र त्राजाद हिन्द फौज तथा सघ वालों के प्रति उनका रख बहुत बदल गया । युद्ध के दिनों में मेजर-जनरल आग सेन सरीखों की भी यह धारणा ी कि स्राजाद हिन्द वाले जापानियों के हार्यों में खेल रहे हैं। इसका **५५4 कारण उनकी ई**र्घ्यां हत्ति थी । नेताजी जो काम सहज में जापानियों से नरव लेते थे, यह त्राजाद बर्मा सरकार या उसके ऋधिकारी नहीं करवा तेथे। बर्मा तक में आजाद हिन्द सरकार को बर्मा सरकार की अपेद्धा कहीं स्वतन्त्रता ग्रौर सहूलीयतें थी । इससे वर्मी नेता कुछ ईष्यी करने लग गये थे। वर्मी लोगों पर भी ऋपने नेवाऋीं का ऋसर पड़ा। इिन्दुस्ता-नियों से वे घृणा तक करने लग गये थे। लेकिन, युद्ध के बाद उनकी श्राखे खुल गईं। कई सचाइयों का उनको पता चला। उनको यह भी मालूम हुन्ना कि नेताजी के निरन्तर त्राग्रह श्रौर त्रानुरोध पर ही जापानियों ने 'वर्मी राष्ट्रीय फौज' की सत्ता को जायज माना था ख्रौर उसको उन्होंने "अपना काम करने की श्राजादी दी थी। श्रग्रेजो के वायदो के खोखलेपन का भी तब उनको पता चला। इस लिये हिन्दुस्तानितों के प्रति उन्होंने स्तेह, सहृदयता ऋौर ऋपनेपन का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इमने अपनी आखों से बदले हुये इस रुख को स्थान-स्थान पर अनु-भव किया । वर्मियो श्रौर हिन्दुस्तानियों में पैदा हुई सहृदयता भी श्राजाद हिन्द फौज की एक बहुत बड़ी देन है।

# जापान-युद्ध से पहिले १. पूर्वी एशिया में हिन्दुस्तानी

पूर्वी एशिया में जापान की युद्ध-घोषणा के बाद ससार को पता चला कि इन प्रदेशों में हिन्दुस्तानी चारो श्रोर किस प्रकार छाये हुये हैं । वे बहुत पहिले से, सिंदयो पिहले से, इन प्रदेशों में श्रानिगतत सख्या में श्रावाद थे। पूर्वी एशिया का कोई हिस्सा, गाव, कस्वा या शहर ऐसा न था, जहा वे देखने को न मिलते थे। मजूर, सिपाही, चौकीदार, दूकानदार, साहूकार श्रीर जमीदार श्रादि के सब धर्घों में वे लगे हुये थे। रोटी की खोज में वे स्वदेश से निकले थे श्रीर उसी खोज में वहा जा पहुचे थे। राटी की खोज में वे स्वदेश से निकले थे श्रीर उसी खोज में वहा जा पहुचे थे। इनमें से श्रिषकाश को कुली श्रीर मजूर बना कर, धन का लालच देकर, वर्मा, मलाया श्रीर श्याम श्रादि पहुचाया गया था। जिन श्रमें जों ने इन देशों में श्रपना कारबार तथा खेती श्रादि श्रुक्त किया था, उनके लिये कुली श्रीर मजूर हिन्दुस्तान से लाये गये थे। इनके बाद चौकीदारा श्रीर सिपाहियों का स्थान था। सिगापुर, शधाई, हागकाग, केंटन श्रादि शहरों में ये यहुत श्रधिक सख्या में थे। किर व्यापारी थे, जिन्होंने छोटी छोटी दूकानों के साथ वहा काम शुरू किया था। उनमें से कुछ श्राज मालदार यन गये हैं श्रीर 'सेठ' कहे जाते हैं।

पूर्वी एशिया में हिन्दुस्तानियों ने छोटे दूकानदारों के रूप में श्रपना काम शुरू किया था। इसिलये वहां के निवासियों का प्रेम श्रीर सम्मान उनको न मिल सका। श्रम्भे जो की दुश्चिता भी इसमें बहुत बड़ा कारण थी। दुनिया की नजरों में हिन्दुस्तान श्रीर हिन्दुस्तानियों के बारे में गलत-फहमी पैदा कर उनको नीचे दरजे में रखने के लिये उन्होंने उनको मजूरों, कुलियों, चौकीदारों श्रौर सिपाहियों के रूप में ही लोगो के सामने रखा । पुलिस की नौकरी ही ऐसी है कि उसमे लगा हुन्ना श्रादमी नीचे गिरे तथा श्रौर लोगों की नजरों में भी गिरे बिना नहीं रह सकता । श्राम वौर पर जिस नफरत से इस पेशे के लोगों को देखा जाता है, उसी से हिन्दुस्तानियों को इन देशों में देखा जाने लगा। जब हिन्दुस्तानियों को इसका पता चला श्रौर उनकी श्राखें खुली, तब उनके हाथ-पैर कट चुके थे श्रौर वे उसी नौकरी में लगे रहने को लाचार थे।

एक बात श्रीर है। इन देशों में बसे हुये हिन्दुस्तानियों को ऊपर उठने के लिये ब्रिटिश सरकार ने कभी कोई सुविधा नहीं दी ! इन देशों श्रीर हिन्दुस्तान में भी कुलीगिरी के विरुद्ध प्रचयह श्रान्दोलन होने पर भी उसको रोका नहीं गया । बुचड़खाने में ले जाई जाने वाली भेड़-वकरियों श्रीर जानवरों का तरह खदेड़ कर हिन्दुस्तान से इन लोगों को इन देशों में लाया जावा था। यहा उनकी श्रौर उनके बच्चो की शिचा-दीचा तक की कोई व्यवस्या नहीं की गई यी। कुली ख्रौर मजूरों को ख्रपनी स्थिति सुधारने के लिये ऋपना कोई संगठन नहीं बनाने दिया जाता था। व्यापारियों को श्रनेक कठिनाइयों के बीच स्वय श्रपना शस्ता बनाना पड़ा था। पग पग पर ठोकरे खाना ऋौर ऋपमान भेलना उनकी किस्मत में लिखा था। वहा के नागरिक भी उनके रास्ते में रोड़े श्रदकाने में लगे रहते थे । त्रालबत्ता जापान में उनकी कुछ इंडजत जरूर थी। वहा हिन्दु-स्तानी भी अपने को कुछ आजाद अनुभव करते थे। वे स्वतन्त्र वाता-वरण मे कुछ स्वतन्त्रता के साथ सास लेते थे । कुछ धनी-व्यापारी थे श्रीर कुछ थे उनके प्रतिनिधि । फलतः उनके रहन-सहन का धरातल भी काफी ऊ चा था। जापान-युद्ध छिड़ने से पहिले पूर्वी एशिया में कुल मिला कर तीन करोड़ हिन्दुस्तानी रहते थे। इनमें से एक करोड़ वर्मा में, चालीस हजार थाईलैएड में, ५० हजार जावा-सुमात्रा में, पाच हजार बोर्नियो में, तीन हजार फिलिपाइना में, बीस हजार हागकाग, शाघाई तथा चीन में ऋौर डेढ़ हजार जापान में थे।

#### २. वर्मा में

यहा श्राम तौर पर ये मजूरी पेशों में लगे हुये थे। तेल के मुश्रां, जगलों श्रीर खेतों में वे काम करते थे। कुछ थोड़ से छोटे-वड़ व्यापारों, जमीदार साहूकार भी थे। मजूर श्राम तौर पर दिल्ला भारत से श्राये थे। वे गरीवी से पीइत होने पर भी साहस क इतने धनी थे कि पेट की ही खातिर क्यों न हो, जमीन-श्रासमान एक कर देने का साहम रखते थे। उनका जीवन शुरू में भावना शुन्य होने पर भी पिछुले दिनों में उनमें राष्ट्रीय जायित का स्त्रपात हुश्रा या। लेकिन, वह राख के नीचे दवी हुई श्राम के समान था। १६३५ में बर्मा को हिन्दुमान से श्रालम विया गया था। उससे पहले वर्मा में राष्ट्रीय काग्रेस की एक शाखा कायम थी। वस, वही एक राजनीतिक सस्था थी। वसे व्यापारियों की एक सस्था 'इंग्डियन चेम्बर श्राफ कामसं' जरूर थी। लेकिन, उसका काम उन थोड़े से व्यापारियों के हितों एव स्वाथों की रला करना ही था।

१६३७ में विभियों द्वारा किये गये विद्रोह के समय तक, जिमे आम तीर पर दमे तथा उपद्रव वहा जाता है, विभियों के हिन्दु-स्तानियों के साथ ग्रन्छे सम्बन्ध थे। इस लम्बे विप्तव में बुछ समादा हिन्दुस्तानियों विशेषकर मुसलमानों के साथ हुआ था। उसमें हिन्दुस्तानियों को काफी हानि भेलनी पढ़ी थी। तूद्याट, यरवादी ग्रीर वस्त श्रादि का उनको शिकार होना पड़ा था। इससे परम्पर के सम्बन्ध काफी विगड़ गये थे। उनको सुधारने का यत्न काफी किया गया। हिन्दुस्तानियों की गजनीतिक ग्राकालाग्रों के साथ विभियों की काफी स्थानुमृति रही है। वे काग्रेस के ग्राविवेशनों में प्रतिनिधि के रूप में भी मिमलित होते रहे है। भिन्नु उत्तमा का नाम इस सम्बन्ध में सदा ही वाद किया जाता रहेगा। वे हिन्दू महासभा के प्रधान भी हुये थे। उन्हें वर्मा से निर्वासित कर दिया गया था ग्रीर निर्वासित ग्रवस्था में ही लापान में उनका स्वर्गवास हुआ था।

### ३. मलाया में

मलाया में भी वर्मा की तरह हिन्दुस्तानी सव त्रोर त्रीर सभी कारों में लगे हुये थे। उनमें ऋषिकतर मजूर थे, जो रवड़ की खेती, सीसे व जस्त की खानो और खलासी के कार्यों में लगे हुये थे। वे सव हिन्दुस्तान से वतीर कुली के भरतो करके में गये थे। पुलिस व सरकारी नौकरी में भी काफी लगे हुए थे। चौकीदारों त्रीर खालों की संख्या भी कम न यां। एक वड़ा भाग दूकानदारों का भी था, जिनमें कुछ जमींदार और साहूकार थे। दिमागी काम करने वाले वकील, वैरिस्टर और अध्यान्यक भी थे।

वर्मा की श्रपेत्ता यहा भारतीयों में कुछ श्रिष्ठक जीवन श्रौर जागृित थी। उनमें श्रात्म चेतना भी काफी थी। राजनीतिक जीवन का भी उनमें काफी विकास हुत्रा था। इसके दो कारण था। एक तो उनका श्रपना संगठन था श्रौर दूसरे सरकार की दुनीति के प्रति उनमें श्रमन्तीष था। भारतीय संघ, मजूर संघ, व्यापारी सघ श्रादि कुछ सस्थायें भी उन्होंने कायम कर ली थीं। शित्ता के त्रीत्र में रामकृष्ण मिशन ने श्रच्छा काम किया था। इससे भारतीय संस्कृति का भी खासा प्रचार हुन्ना। केन्द्रीय भारतीय संघ सबसे श्रिष्ठक सुदृद्ध श्रीर सुसंगठित सस्था है। श्री एन० राघवन, हाक्टर एन० के० मैनन, श्री ऐस० सी० गोहो जैसे प्रमुख व्यक्ति-इसके समापित रह चुके थे।

मलाया में मजूरी करने के लिये आये हुये लोग भी अधिकतर दिल्ल भारत से आये थे और उनको मलाया के लोग 'कुली' कह कर पुकारा करते थे। इनकी स्थित बहुत ही दयनीय थी। घनी और साहूकार इनका सुरी तरद शोषण किया करते थे। मजूर संघ ने इनकी अवस्था सुधारने के लिये काफी आन्दोलन किया। १६४१ के शुरू दिनों की बात है। क्लाग और एफ० एम० एस० के मजूरों ने महगाई से परेशान होकर मजूरी बढ़ाने की मांग की। मालिकों ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया।

मजूरों को मजबूरन इड़वाल करनी पड़ी । मजूरों के पास श्रीर हथियार ही क्या था १ मालिको ने गोलिया तक चलाई । जुलाई १६४५ के "इण्डिया काटरली" के पृष्ट२४३ पर एक मलायानिवासी ने 'मलाया का भविष्य' शीर्पक से लिखे गये लेख में लिखा था कि "एक युरोपियन मैनेजर के वगले के पास निहत्थी भीड़ पर मलाया सरकार ने गोलिया दांगीं। पहिले एक श्रारट्रेलियन श्रफ्सर को गोली चलाने को बुलाया गया । उसने यह कह कर गोली चलाने से इनकार कर दिया कि ''हम जिनकी रच्चा करने श्राये हैं, उन पर गोलिया नहीं चला सकते।" इस पर हिन्दुस्तानी फौज बुलाई गई । उसने बड़ी बेरहमी के साथ गोलिया चलाई । कई मारे गये श्रीर श्रनेकों घायल हुए । यहीं पर काएड समाप्त न हुन्ना । धर-पक**र** शुरू हुई । श्री० एच० त्रार० नाथन भी पकड़े गये । उनको मलाया से निर्वाष्ठित कर दिया गया था। श्री नाथन को बाद में वेलोर की जेल में बन्द कर दिया गया । सभी हिन्दुस्तानी समाचारपत्रों पर कठोर पावन्दिया लगा दी गई । उनका निकलना तक मुश्किल हो गया । श्रन्य कई प्रकार के दमन का भी हिन्दुस्तानियों को शिकार वनाया गया । इस सवका परिणाम श्रन्छा ही हुन्रा । भीवर ही भीवर श्रयन्वोप की श्राग सुलग उठी श्रीर श्रमेजों के प्रति घृणा पेटा हो गई।

#### ४. श्री राघवन

मलाया के हिन्दुस्वानियों के प्रमुख नेवा श्री॰ ऐन॰ राघवन का यहाँ छित्तिप्त परिचय देना ग्रावश्यक है। ग्राप दित्त्वण भारत के मलावार के निवासी हैं। ग्रापने वैरिस्टरी पास की है। चतुर ग्रीर तेज वकील हैं। युद्ध की ग्राग सुलगने से बहुत पिहले से, लगभग दस वर्ष पहले से, ग्राप मलाया में रहते थे। १६३०-३८ में ग्राप ही 'भारतीय सब' ग्रीर 'केन्द्रीय भारत्व य सब' के भी सभापित थे। 'दी इण्डियन' नामक पत्र के ग्राप टाइरेक्टर थे। श्री नीलकण्ड ग्राघर इसके सम्पादक थे। श्री ग्राघर ने बीमा के न्यनसाय में ग्राच्छा नाम पैदा किया था। १६४२ में टोकियो सम्मेलन

के लिये जाते हुये हवाई जहाज की दुर्घटना में आपका स्वर्गवास हो गया था। १६४२ के गोलीकाएड को लेकर श्री राधवन हिन्दुस्तान आये थे और यहा त्राकर त्रापने उस सम्बन्ध में त्रान्दोलन किया था। रामगढ कांग्रेस में भी श्राप उपस्थित हुये थे । पूर्वी एशिया में युद्ध छिड़ते ही आपने मलाया के हिन्दुस्तानियों को सगठित करना शुरू किया । १६४१ के मार्च मास में हुये टोकियो सम्मेलन मे भी आप शामिल हुये थे। 'आजाद हिन्द संघ' की स्थापना होने पर मलाया की प्रादेशिक शाखा के त्र्राप प्रधान चुने गये । १६४२ में हुये वैंकौक सम्मेलन के पाच प्रमुख वक्तात्रों में स्राप एक थे। श्राप कुशल श्रीर प्रभावशाली वका हैं। श्रापके भाषण पर लोग मन्त्र-मुग्ध से हो गये थे। त्याग श्रौर विलदान के लिये श्रापकी श्रपील का लोगों पर जादू का-सा ऋसर पड़ा था। सम्मेलन को सफल बनाने में श्रापने प्रमुग भाग लिया था। उसकी विषय नियामक समिति में भी श्राप चुने गये थे। प्रस्तावो की रचना में भी श्रापका विशेष भाग था। युद्ध परिषद में भी श्रापको लिया गया था। १६४२ में उस से स्वीफा देकर श्रापः पिनाग जाकर रहने लने। यहा पर स्रापने 'स्वराज्य इन्स्टीट्यूट' कायम किया श्रीर नौजवान हिन्दुस्तानियों को राजनीति तथा हुनर की शिद्धा देने मे श्रपने को लगा दिया। डेंढ़ साल श्रापने शान्त रह कर एकान्त मे बिताया। १९४४ में नेताजी की पुकार पर स्त्राप फिर मैदान में उतर श्राये। श्राजाद हिन्द सरकार के श्राप श्रर्थमन्त्री नियुक्त किये गये। श्रापने श्रन्त तक इस पद पर रह कर काम किया। श्रंगेजों के मलाया में फिर से श्राने पर श्राप भी गिरफ्तार कर लिये गये थे।

# ५. थाईलैएड में

थाईलैएड को स्वतन्त्र होने पर भी ऋषं उपनिवेश ही कहा जाना चाहिये। भारतीय और चीनी सम्यतायें यहां ऋ। कर मिलती हैं। थाईलैएड पर चीनी सम्यता, कला ऋौर भाषा का इतना ऋसर नहीं पड़ा, जितना कि हिन्दुस्तानी सम्यता, कला तथा भाषा का पड़ा है। यहा के लोगो के

हिन्दुस्तानियों का स्वागत कर उनके प्रति सदा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया है। सिंदयों से वे यहा रहते हैं। वृहत्तर भारत का इसे सीमा प्रदेश ही वहना चाहिये। वैकौक, चागमाई, अयुध्या, सिगोग, राजवरी, नोकन, पाटन आदि में हिन्दुम्तानी अधिक सख्या में रहते थे। थाईलैएड का कोई भी हिस्सा ऐसा न था, जिसमे वे दीख न पड़ते हों।

लड़ाई से पहिले छोटे दूकानदारों की सख्या श्रिधिक थी। कुछ थोड़े से वंड व्यापारी भा थे। वे कपडे का कारबार श्रीर रुपये का लेन-देन भी करते थे। खालों श्रीर चौकीदारों की सख्या भी काफी थी। पजाव से श्राये हुये श्रिधिकतर व्यापारी थे। खालों श्रीर चौकीदारों की श्रिधिक सख्या युक्तप्रान्त से, विरोप कर गोरखपुर से श्राये हुश्रों की थी।

प्रारम्भ में वर्षों तक उनकी ग्रापनी कोई सस्था या स गठन न था। विकेशिक श्रिये ग्राप्रेजी दूतावास की कृपा पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। ग्राप्रेजों ने न तो राजनीतिक चेतना पैदा होने दी ग्रीर न उनकी किसी सस्था को ही पनपने दिया। हिन्दू सम्भीसल सगठन, ग्राग्रमन इस्लाम सरीखी साम्प्रदायिक सरथा ग्रां वो पृत्र वटावा दिया गया। १६१४ - १८ में यहा कुछ चेतना पैदा हुई थां। लाला हरदयाल एम ए यहां से होकर हिन्दुस्तान से भागे थे। तब यहां के लोगा ने उनकी प्रृत्व मदद की थां। इसकी कीमत भी उनकी पासी चुकानी पढ़ीं। उन पर तगह तरह के ग्रास्थाचार किये गये। उनकी ग्राप्यानित किथा गया। श्रा एस बुद्धसिह को कालेपानी की सजा दी गरें। वाद को वहां ही उनकी मृत्यु हो गर्रे।

१६३० ने पांक्ष्णे जन राजा महेन्द्रप्रताप वैंगीक छाये थे, तब वहा के लोगों ने उनका स्वागत करने से रोक दिया गया था। गरीब छौर ल्प्रस गिरत हिन्दुस्तानियों ने सरकारी छाटेश का चुपके से पालन किया। १६३५ ने शासनास यहा स गठन की चर्चा होनी शुरू हुई। इसका श्रेय न्वर्गीय न्वामी सत्यानन्दजी को है।

## ६. स्वामी सामानन्दजी पुरी

शान्ति निकेतन के छात्र स्वामी सत्यानन्द पुरी को याई सरकार ने बौद्ध धर्म पर कुछ भाषण दने के लिये आमन्त्रित किया था । लेकिन, वहा के हिन्दुस्तानियों की दुरवस्था देखकर आपने यहा ही रहने का निश्चय कर लिया । श्राप वैदिक दर्शन श्रीर संस्कृत साहित्य के प्रकारङ पिएडत थे। पढे-लिखे लोगों पर श्रापका इतना प्रभाव वढा कि उन्होंने सरकार से स्वामीजी को अधिक दिन वहा रोकने की प्रार्थना की। लोगों के अनुरोध पर आपने थाई भाषा के अनुसधान का भी काम किया। छुः ही मास में त्रापने थाई भाषा सीख ली त्रौर इसमें लिखना भी शुरू कर दिया। कई छोटी-मोटी पुस्तके भी स्नापने लिखीं। महात्मा गाधी, गुरु गोविंदसिंह ऋौर श्री टेगौर की जीवनिया बहुत लोकप्रिय हुई-। थाई भाषा में कुछ सुधार कर उसको ग्राधुनिक भाषात्रों को श्रेणी में ला विठाया। १६३६ में ऋापने वैकाक में एक "धर्म ऋाश्रम" स्थापित किया। भारतीय श्रौर थाई सभ्यता के मिश्र्या के लिये किया गया यह पहिला ही उद्योग था। श्रग्नेजों को स्वामीजी की ये साहित्यिक श्रौर सास्कृतिक प्रवृत्तिया भी पसंद न थीं। पर, वे कोई ऋडंगा न डाल सके। एक तो यह सास्कृतिक संस्था थी, दूसरे-थाई सरकार के प्रायः सभी प्रभावशाली श्रिधकारी श्रौर व्यक्ति स्वामीजी के साथ थे। १६४०-४१ के श्रासपास श्रापने 'थाई हिन्दुस्तानी कल्चर लॉज' खोला। इसका उद्देश्य भी दोनो देशों के निवासियों को पास-पास लाना था। लाज का अपना एक सुन्दर पुस्तकालय भी था।

पूर्वीय एशिया में लड़ाई का सूत्रपात होते ही बैकौक में स्वामीजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा स्थापित की गई। बाद को जब टोिक्सयों में श्री रासिबहारी बोस ने सम्मेलन का आयोजन किया, तो उसके लिये स्वामीजी को थाईलैंगड से निमित्रत किया गया था। लेकिन,

दुर्भाग्य से नापान के पास 'ईसेवे खाड़ी में हवाई दुर्घटना होगई। स्वामीनी ग्रोर उनके तीन साथी जिस जहाज में सवार ये, वह वहा गिर कर डूब गया। इस दुर्घटना से महान भारतीय विद्वान, पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों का महान नेता ग्रोर थाईलैएड वालों का ग्रन्यतम सेवक ससार में से उठ गया। ग्रापकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिये एक ट्रस्ट कायम किया गया ग्रोर एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया। थाई सरकार के विदेशमन्त्री के स्थायी सलाहकार श्री एच॰ ग्रार॰ एच॰ राजकुमार वान विघाकरण इसके सरक्तक थे।

## ७ इएडोनेशिया, फिलिपाइन्स और चीन में

इएडोनेशिया के नावा, सुमात्रा श्रोर बोर्नियो श्रादि होगों में हिन्दु-स्तानियों को कुलोगोरी के लिये ही ले नाया गया था। ये लोग तेल के कुश्रों, नगलों श्रोर रवर के खेतों में काम करते थे। न्यापारी बहुत ही थोड़े थे। ब्रिटिश बोर्नियों में कुछ लोग पुलिस की नौकरी श्रोर चौकी-दारी का काम करते थे।

फिलिपाइन्स में हिन्दुस्तानी छात्रों की काफी सख्या थी। कुछ तो वहा के नागरिक ही बन गये थे। कु 3 व्यापारियों के प्रतिनिधि भी थे। व्यापारियों की ऋपनी एक सस्था थी, जिसकी छोर से एक बुलेटिन भी निकलता था। कभी-कभी इसी की छोर से कुछ व्याख्यान छादि भी हुआ करते थे।

हिन्द चीन में भी हिन्दुस्तानी श्रिधकतर मजूर ही थे श्रीर कुछ साहूकार भी थे। साहूकारी का काम करने वाले दित्त्ए भारत के चट्टी थे। फास-श्रिधकृत इस प्रदेश के हिन्दुस्तानियों की स्थिति मलाया के हिन्दुस्तानियों से कुछ श्रिषक श्रच्छी न थी।

चीन में रहने वाले हिन्दुस्तानी श्रिधकतर मकाश्रो, कैएटन, हाँगकाग, शांघाई, नानिकन, तिनिसन श्रादि समुद्रतटवर्ती नगरों में ही रहते थे। पुलिस में नौकरी करने वालों की संख्या खासी थी। इनको श्रामें ज

सरकार ने ही भरती किया था। उसके बाद चौकीदासें की संख्या थी। सरकारी नौकरी में लगे हुये भी काफी थे। शघाई और हांगकाग में हिन्दुस्तानियों की कारबार की बड़ी-बड़ी फर्में भी थीं। हागकाग में विद्यार्थियों की सख्या बहुत थी। उनमें से कुछ हागकाग विश्वविद्यालय में डाक्टरी पढ़ रहे थे। यहा हिन्दुस्तानी क्लबे और सार्वजनिक सस्थाय भी भी। लेकिन, उनका राजनीति के साथ कोई सरोकार न था।

शघाई में त्रलबत्ता क्लबों त्रौर सामाजिक सस्थात्रों के त्रलावा चीन-निवासी हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सस्था भी थी, उसका नाम था— 'इण्डियन नेशनल एसोसियेशन त्राफ चाइना।' इसकी स्थापना १६४० में ही हुई थी। इसके पहले प्रधान डाक्टर त्राब्राहम थे त्रौर बाद में श्री ए० रहमान प्रधान चुने गये थे।

### ८. जापान में

जापान में हिन्दुस्तानियों की सख्या ग्रधिक न थी। लेकिन, उनमें कोई कुली या मजूर न था। वे व्यापारी संस्थाग्रों के या तो प्रतिनिधि ये ग्रथवा उनमें नौकरी करते थे। इनकी वहा ग्रधिकतर शाखायें ही थीं ग्रौर उनके केन्द्रीय कार्यालय थे हिन्दुस्तान में, थाईलैंग्ड में ग्रथवा ग्रन्य देशों में। वे ग्रधिकतर कोवे या योकोहामा में रहते थे, कुछ टोकियों ग्रौर ग्रोसाका में भी रहते थे। उनकी सामाजिक, व्यापारिक ग्रौर राजनीतिक सस्थाये बहुत हो ग्रच्छे ढंग पर सुसगठित थीं।

सामाजिक संस्थाओं में कोवे की इिएडयन क्लव, इिएडयन मोशल एसोशियेशन, इएडो थाई सोसाइटी तथा भारत मन्दिर श्रीर योकोहामा की इिएडयन क्लव उल्लेखनीय हैं। हिन्दुस्तानियों के रहन-सहन का घरातल यहा उतना ही ऊँचा था, जितना कि यूरोपियनों या श्रन्य विदे-शियों का था। इसलिये वे इज्जत श्रीर श्राराम की जिन्दगी काट रहे थे। ज्यापारी संस्थाशों में जापान सरकार द्वारा स्वीकृत इिएडयन चैम्बर श्राफ कामर्स नाम की संस्था थी। व्यापारियों के हितों एवं स्वाथों की रक्ता के लिये इसको काफी मधर्ष भी करना पड़ता था श्रीर सुसगिठत होने से इसको प्राय मफलता ही मिलती था। राजनीतिक हिष्ट से दा बड़े मगठन पर्श्रीर उनके नाम थे इण्डियन इण्डिपेण्डेस लीग और इण्डियन नेशनल एसोमिगेशन। बाद में पूर्वी एशिया भे पैदा हुये ग्राजाद हिन्द श्रान्दालन श्रीर सगठन ने जिस इतिहास का निर्माण किया है. उसका सारा श्रेय इन्हीं सम्थाश्री की दिया जाना चाहिये।



लंपिटनेण्ट कर्नल डाक्टर लक्ष्मी (सैनिक वेश मे)

श्री ग्रानन्दमोहन सहाय



पुस्तक के लेखक (जापान मे)



थी। निश्चय ही यह एक ब्रादर्श राष्ट्रीय संस्था बन जाती, यदि राजा-साहव को स्वदेश छोड़ कर विदेशों में भटकना न पड़ता ऋौर वे ऋपने श्रादशों के श्रनुमार उसका संचालन कर सकते। फिर भी इस सस्था ने अपने संस्थापक के नाम की लाज रख कर अपने राष्ट्रीय होने का प्रमाशा बरावर पेश किया है। प्रायः सभी श्रान्दोलनों में इस सस्था को सरकार के प्रकोप का शिकार होकर उस पर वर्षी इसका ताला श्रौर पुलिस का पहरा पड़ा रहा है। १६१४-१८ के पहिले विश्व युद्ध के दिनों में अप्रेज सरकार का युद्ध में साथ देने के नाम पर श्राप श्रमरशहीद स्वामी श्रद्धा-नन्दजी के बड़े पुत्र पिंडत हरिश्चन्द्रजी विद्यालकार के साथ यूरोप के लिये यहा से विदा हुए ऋौर कहते हैं कि इटली में जहाज से उतर कर पैदल ही जर्मनी चले गये। ऋपनी पत्नी, बच्चे ऋौर सारे परिवार को ऋाप यहा ही छोड गये। तब से स्रापको भीषण कान्तिकारी मान कर स्वदेश लौटने नहीं दिया जाता । सब धर्मों श्रौर जातियों का केन्द्रीय विश्व सघ कायम करने की धुन में ऋ।पने एशिया ऋौर यूरोप के विभिन्न देशों में पर्यटन किया। काबुल से बर्लिन तक तो आपने कितने ही चक्कर काटे होंगे। प्रायः सभी देशों में वहा के शासकों स्त्रीर स्त्रधिकारियों से ' श्रापने दोस्ती गाठी । श्रफगानिस्तान के बादशाह श्रमानुल्ला, तुर्की के खलीपा अबुल मजीद, जर्मनी के कैसर विलियम आदि सभी के साथ श्रापका प्रत्यच्च परिचय था । रूस के नार, टाल्सटाय, लैनिन श्रीर ट्राटस्की तथा युरोप के अन्य बड़े लोगों के साथं आपका पत्र-व्यवहार था। तभी से त्राप 'केन्द्रीय विश्व सघ' की स्थापना करने के उद्योग में लगे हुये थे। राजासाहब को लैनिन ने ऋपने एक पत्र में लिखा था कि 'ईश्वर श्रौर विश्व सघ के सम्बन्ध में श्रापका बिचार टालस्टायवाद से भिन्न नहीं है।' राजासाहन ने इस पत्र को बहुत कीमती धरोहर के रूप में बहुत सभाल कर रखा हुआ हैं। १९१७ में राजासाहब ने काबुल में ऋस्थायी त्र्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना की थी। मौलाना बरकत त्र्राली परराष्ट्र-मन्त्री के रूप में उसके एक मन्त्री थे। इन्हीं दिनों में बादशाह ऋमा-

नुल्ला ने हिन्दुस्तान के उत्तरी दरवाजे पर ग्राक्रमण किया था। कहा जाता है कि इसमें राजाजी की ज्याजाट इिन्ट सरकार का हाथ था। उसके तुरन्त बाद महायुद्ध समाप्त हो गया ग्रौर राजाजी का स्वप्न **अधूरा ही रह गया । उसके बाट आप फिर विश्व यात्रा पर** निकल पडे । श्रमेरिका, मैक्सिको श्राटि होते हुए चीन श्रागये। चीन में काफी समय रहे । ब्रिटिश सरकार ने ज्ञापको 'ग्रपराधी घोषित किया हुआ था । इसी लिये श्रापका एक स्थान में रहना सभव ही न घा। इस दौरे में एक बार त्रापका एक घैला चीन में ऋदी खो गया। उसमें बहुत कीमती श्रीर महत्वर्ग्ण कागजपत्र थे। उसके बाट से श्राप बडे खीसों वाला लम्बा कोट पहनने लग गये त्रोर यैला न रख कर उसी में सन कीमती कागज रखने लग गये। १६३४ में ग्राप जापान चले गये। उसी वर्ष ग्राप जापानी नहाज में सवार होकर वॅक्नैक भी ह्याये ये। वहा के हिन्दुस्ता--नियों ने श्रापके स्वागत के लिये विराट् श्रायोजन किया था। लेकिन, ज्यों ही जहाज किनारे पर लगने को था कि वैंकौक-दियत ब्रिटिश राजदूत ने हिन्दुस्तानियों पर एक नोटिस तामिल किया कि वे उनका स्वागत करने के लिये बन्दरगाइ पर न जाय। बिटिश दूतावास पर निर्भर रहने वाली गरीव हिन्दुस्तानी जनता के पाम चुरके से उस ब्रादेश को मानने के सिवा दूसग उपाय ही क्या था ? केवल कुछ साहसी हिन्दुस्तानी उनका स्वागत करने के लिये गये। उनकी सख्या अगुसियों पर गिनी जा सकती धी। ब्रिटिश ग्राविकारियों के ईशारे पर राजाजी को याई सरकार ने गिरफ्तार करके टो सप्ताह तक जेल में रखा श्रौर जापानी जहाज से जापान लौट आने के लिये आपको रिहा किया गया। १६३० में आप फिर चीन चले गये। ब्रिटिश ऋघिकारियों के इशारे पर चीनी पुलिस ने आपको बहुत तग किया। इसी वर्ष टोकियों के पास कोक्च जी में आपने कुछ जमीन ले ली। वहा आपने थोडे ही समय में एक छोटी सी बिटया भौपड़ी और श्रत्यन्त रमणीक वगीचा वना लिया। 'वर्ल्ड फिडरेशन' श्रर्थात् 'विश्व-स्घ' नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी आपने निकालना शुरू किया। उसी भोपड़ी को आश्रम का रूप देकर उसका नाम 'केन्द्रीय किर्वि/संबेर् रेख दिया गया । उस साप्ताहिक में आप अपनी साहसपूर्ण यात्राओं का-विव-रण, पत्र-व्यवहार और 'विश्व सघ' के सम्बन्ध में अपने विचार दिया 'करते थे।

पूर्वी एशिया में की गई जापान की युद्ध-घोषणा से कुछ ही दिन पहले श्रापने मोशियो नोसेफ स्टालिन को एक पत्र लिख कर रूस जाने की अनुमति मागी थी। लेकिन, आपकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई । उन्हीं दिनों में राजा महेन्द्रप्रताप, स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस त्रौर श्री त्रानन्दमोहन सहाय ने कांग्रेस के नेतात्रों को एक त्रावेदन-पत्र मेज कर उनको जापान की सभावित युद्ध-घोषणा के बारे में सावधान किया था। युद्ध होने पर पूर्वी एशिया में रहने वाले हिन्दुस्तानियों का पथ-प्रदर्शन करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी। ये तीनों सज्जन ऋौर स्वर्गीय श्री डी॰ ऐस॰ देशपाएडे उसके मदस्य थे। कमेटी यह फैसला न कर सकी कि प्रमुख या नेता किसको बनाया जाय । इससे ऊबकर राजाजी कमेटी से ऋलग हो गये ऋौर सिक्रय राज-नीति से भी त्रापने संन्यास ले लिया। जापानी सरकार को त्रापने स्चित कर दिया कि स्राप उसके दोस्त नहीं हैं। चूं कि जापानस्थित हिन्दुस्तानी उनके खर्चे की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिये उनको खर्च के लिये मासिक एक इकार येन मिलने चाहिये । एक ही मास बाद जापान सर-कार ने उस रकम को आधा कर देना चाहा। राजा साहब ने विरोध में एक भी पाई लेने से इनकार कर दिया । जापानियों ने असन्तुप्ट होकर श्रापको श्रपनी ही कुटिया में नजरबन्द कर दिया श्रौर युद्ध-काल में निरन्तर नजरबन्द रखा। जापान के पराजय के बाद जब ऋभेरिकन वहा पहुँचे, तब उन्होंने भी श्रापको गिरफ्तार कर लिया । श्रापको युद्ध-बंदी बनाने, विटिश सरकार के हाथों में सौपने श्रीर श्राप पर भी मुकदमा चलाये जाने के अनेक प्रकार के समाचार सुनने में आये। हिन्दुस्तान में इस पर त्र्यान्दोलन भी हुत्र्या । मार्च !१६४६ मे

श्रापको रिहा किया गया है। श्रापको श्रपने ही श्राश्रम में रहने की सुविधा दे दी गई है। स्वदेश लौटने की श्रापको श्रग्नेज श्रधिकारियों ने श्रनुमित नहीं दी है। श्रापको श्राज भी १६१४-१८ के दिनों के समान ही भयानक क्रान्तिकारी माना जा रहा है। स्वतन्त्रता श्रीर प्रजातन्त्र के श्राधार पर नये विश्व के निर्माण करने का दावा करने वाले श्रापके 'विश्व संघ' में श्राज भी विद्रोह श्रीर विष्लव की ही कल्पना किये हुये हैं।

#### १०. स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस

जापान में कायम की गई इिएडपेएडेंस स्त्राफ इंडिया लीग बनाम श्रानाद हिन्द सघ वस्तुतः श्री रासविहारी बोस की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का ही नाम था। श्री बोस इस सघ के संस्थापक ख्रौर पूर्वी एशिया में व्यापक श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन के तो जन्मदाता ही थे। स्टदेश की श्राजादी के लिये अपने जीवन को न्योछावर करने वालों में श्री बोस का नाम इतिहास में सदा ही गर्व एवं गौरव के साथ याद किया जाता रहेगा। फ्रेंच भारत के उल सुप्रसिद्ध शहर चन्द्रनगर में १८८० में आपका जन्म हुआ था, जिसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ विशेष रूप से जुड़ गया है। सम्भवतः इसी लिये श्री बोस भी क्रान्तिकारी रूप में सामने त्राये श्रौर हिन्दुस्तान की कान्तिकारी प्रवृत्तियों, त्रान्दोलनों तथा सगठनों के साथ बचपन से ही उनका बहुत गहरा सम्बन्ध रहा। खूनी क्रान्ति में त्रापका हढ विश्वास था। महात्मा गाधी के त्रहिंसात्मक श्रान्दोलन से पहिले हिन्दुस्तान सरीखे गुलाम देश के लोगों के लिये स्राजादी प्राप्त करने का खूनी क्रान्ति के सिवा दूसरा रास्ता ही न था। हिन्दुस्तान ही में क्यों, ससार के सभी त्राधीन देशों के शोषित त्रौर पीड़ित लोगों ने इसी का सहारा लिया था। गष्ट्रवाद् का जहा भी कहीं जन्म हुन्ना, वहा त्र्यातकवाद श्रीर खूनी विप्लव का भी स्वतः ही जन्म हो गया। हिन्दूस्तान में बग-भग के साथ पैदा हुये राष्ट्रवाद के साथ ही त्रातकवाद का स्त्रपात् होता है। मानो, राष्ट्रवाद के पेड में लगने वाले

फलों का नाम ही आतंकवाद श्रीर खूनी क्रान्ति है। श्री रासिवहारी बोस की सार्वजनिक प्रवृत्तियों का प्रारम्भ भी यहीं से होता है। यह भी कहा जा सकता है कि वंग-भंग से पैदा हुये राष्ट्रवाद ने जिस अतंकवाद को जन्म दिया था, उसीने श्री बोस को पैदा किया था। देश के युवकों को एक सूत्र में पिरो कर आतंकवादी आन्दोलन का देशव्यापी संगठन बनाने में आप जुट गये। बाद में आपने लाहौर को अपना केन्द्रिय निवासस्थान बना कर पंजाब में भी कुछ वर्ष विताये। देहरादून में किसी सरकारी दफ्तर में कुछ वर्ष विताने की भी बात कही जाती है।

१९११ का वर्षे स्रापके जीवन का ऋत्यन्त साहसपूर्ण वर्षे था। दिल्ली में वायसराय लार्ड हार्डिंग का दरवार श्रीर राजधानी में उनका राजकीय प्रवेश होने को या। श्री बोस ने तय किया कि इसी समय कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। १० अस्टूवर को जलूस जव चादनी चौक में पहुँचा, तत्र त्रम का जोरदार घडाका हुन्रा। वायसराय वाल-वाल वच गये। उनके साधारण-सी चोट त्राई। सारा खेल विगड गया। पुलिस स्रीर खुफिया पुलिस की चारों स्रोर दौड़-धून शुरु हो गई। 'स्रभियुक्त' को जहा-तहा खोजा जाने लगा। निस्सन्देह, श्री बोस पर उसकी स्राखें थीं। श्रापकी गिरफ्तारी के लिये बड़े-बड़े ईनाम रखे गये श्रौर स्थान-स्थान पर लम्बे-चौड़े पोस्टर लगाये गये। पुलिस ने छाया की तरह स्रापका पीछा किया, पर आप उसके हाथ न लगे। कितनी ही कहानिया और किम्बद-न्तियां त्रापके वारे में उन दिनों में सुन पड़ती थीं। १९१४ के महायुद्ध के शुरू होने पर आपने आतंकवादी आन्दोलन को देशव्यापी बनाने का एक वार फिर उद्योग किया । वनारस, पंजाव श्रौर कलकत्ता को एक शुंखला में वाधने में आप लग गये। देहरादून में तव आप विशेष रूप से रहने लगे। सेनात्रों में व्यापक प्रचार करके हिन्दुस्तान की सभी छावनियों श्रीर सिंगापुर में भी हिन्दुस्तानी सिपाहियों के व्यापक विद्रोह करने के लिये २१ फरवरी १९१४ का दिन नियत किया गया। लेकिन, दुर्भाग्य

है। जापान में विवाह करने के बाद श्री बोर्स ने ही इसको कार्यमें किया था। यहा हिन्दुस्तानी खाने का इन्तजाम था। रेन्जुकी बोस नाम के एक कन्या ने श्रापके यहां जन्म लिया। गत महायुद्ध में श्रापका पुत्र जापानी सेना मे कतान नियत किया गया था। श्रीमदी बोस का १६३० में देहान्त हो गया।

१६२१ में आपने इण्डियन इण्डिपेण्डस लीग—आजाद हिन्द सघ की स्थापना की । प्रारम्भ में इसका प्रधान उद्देश्य जापानी जनता में हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में साम्कृतिक और राजनीतिक प्रचार करना था । हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में आपने जापानी और अप्रेजी भाषाओं में एक मासिक पत्र भी निकाला था । अनेक पुस्तके और पुस्तिकार्ये भी आपने लिखीं।

जापान में रहने वाले हिन्दुस्तानियों, विशेषतः विद्यार्थियों के हितों की आप विशेष चिन्ता करने लगे। श्री डी॰ ऐस॰ देशपाएडे आपके विशेष विश्वासपात्र थे। श्री देशपाएडे जापान में १६३० से रह रहे थे श्रीर तभी से आप हिन्दुस्तानियों और जापानियों में सद्भावना पैदा करने में श्री बोस का हाथ बटा रहे थे। दिच्चण एशिया के दौरे में भी श्री देशपाएडे आपके साथ गये थे। १६४५ में जहाज से जापान जाते हुये आपकी हृदयविदारक मृन्यु हुई थी। अमेरिकन पनडुब्बी ने वह जहाज पानी में डुबोया और नष्ट किया था। स्वदेश के लिये काम करने वालों में श्री देशपाएडे बहुत सब्चे, ईमानदार श्रीर मेहनती ब्यक्ति थे।

पूर्वी एशिया के महायुद्ध का स्त्रपात होने पर श्री रासिवहारी बोस ने जापानी नेता श्रो के साथ घनिष्ट सम्पर्क कायम किया। युद्ध से पैदा हुये सुनहरे श्रवसर से लाभ उठाने की श्रापने श्रपने देश वासियों से श्रपील की श्रोर इस उद्देश्य से टोकियो रेडियो से कई भाषण भी दिये। श्रापकी दृष्टि में देश की श्राजादी के लिये प्रयत्न करने का यह सुन्दर

हिंसा-ब्रिहिसा के सम्बन्ध में गाधीजी से श्री बोस का गहरा मत-मेद होने पर भी उनके नेतृत्य में उनकी अपार श्रद्धा थी। बैंकौक सम्मेलन के ठीक बाद जून १६४२ में श्री रासिबहारी बोस ने श्री सुभाषचन्द्र बोस के साथ वर्लिन में टेलीफोन पर बात की थी। दोनों ने देश से बाहर विदेशों में स्वदेश की आजादी के लिये किये जाने वाले आन्दोलन का नेता महात्मा गान्धी को मानना तय किया था।

अप्रैल १६४३ मे श्री रासचिद्वारी बोस सिंगापुर के सदर मुकाम को छोड़कर जापान लौट गये। कारण यह सुनने में स्राया कि सुभाष बाबू 'पूर्वी एशिया ख्राने वाले थे। उनके ख्राने के वारे में तरइ-तरइ की अफ-चाहें सुनने में त्राने लगीं। सच तो यह है कि हिन्दुस्तानियोंकी सुभाष बाबू से बहुत बड़ी-बड़ी ख्राशाये थीं। ख्रान्दोलन उस समय बहुत ठडा पड़ रहा था। जो उस समय ऋान्दोलन के साथ थे, वे इसी ऋाशा से थे कि किसी न किसी दिन सुभाष बाबू आकर उसका नेतृस्व अपने हाथों में ले लेंगे। एक दिन लोगों ने नयी ऋाशा जगाने वाला यह हर्षप्रद समाचार सुना कि सुभाषवाबू १३ जून १६४३ को टोकियो पधार गये हैं। सिंगापुर में ४ जुलाई १६४३ को एक वृहत सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्वी एशिया के सभी देशों से प्रतिनिधि इसके लिये ऋ।मन्त्रित किये गये। २ जुलाई को श्री रासविहारी वोस महान शक्तिशाली श्रीर प्रभावशाली नेता के साथ सिंगापुर पधारे । कैथो में सम्मेलन हुआ और उसमे श्री रासविहारी बोस का एक लम्बा भाषण हुआ। उसमें आपने और बातों के साथ यह भी कहा कि ''मैं श्रापके लिये सुभाष वाबू के रूप मे एक महान भेट लाया हूं। त्राजाद हिन्द के सभापति के पद की भारी जिम्मेवारी से भैं मुक्त किये जाने की त्राप से प्रार्थना करता हूँ त्रौर मैं त्रपने महान शूरवीर नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस का नाम प्रधान-पद के लिये पेश करता हूँ।" यह कह कर श्रापने श्रपने कर्तव्य का भार उनके कधों पर सौंप दिया। सुभाष बाबू ने त्राभार के साथ उस भार को स्वीकार किया त्रौर श्री रासविहारी बोस से त्रपना प्रधान सलाहकार वनने की प्रार्थना की ।

पूर्वीय एशिया में वड़ी वेदना के साथ सुना गया। हम मे से एक ने सहसा कहा कि "बोस चल बसे, दीर्घजीवी हों वोस ।" उनका अभिप्राय श्री रासिवहारी बोस और श्रीसभाषचन्द्र बोस से था। मातृभूमि के लिये अहो-रात्र निरन्तर चिन्तन एवं प्रयत्न करने वाले एक महान जीवन का इस प्रकार अन्त हो गया। अपनी आखों से १६४५ की असफलता को भी उस बुढ़ापे में आपको देखना न था। लेकिन, आप इस विश्वास के साथ चिर निद्रा में लीन हुये कि आपके आयुभर निरन्तर किये गये प्रयत्न अब फल देने वाले हैं और स्वतन्तत्रता का प्रभाव प्रगट होने ही वाला हैं। स्वदेश वापिस लौटने और स्वतन्तत्र भारतभूमि के दर्शन करने की आपकी इच्छा अधूरी ही रह गई।

# ११. इण्डियन नेशनल एसोसियेशन

इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले जापान के हिन्दुस्तानियों के दूसरे राजनीतिक संगठन का परिचच देना भी आवश्यक है। श्री आनन्द-मोहन सहाय ने इसकी स्थापना की थी। श्री सहाय भागलपुर (विहार) के निवासी हैं और देशरत डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं। बीस वर्ष की आयु में ही आप जापान चले गये थे। वहा आप श्री रासिबहारी वोस के सम्पर्क में आये। इसी से आप राजनीति में कूद पड़े। पत्रकारिता में भी आपकी किच पैदा हुई। १६२५ में आप एक बार हिन्दुत्तान आये थे, किन्तु शीघ ही फिर वापस लौट गये। आप अपने साथ अपनी पत्नी श्रीमती सती सहाय को भी लेते गये। आप देशवन्धु दास की बहन श्रीमती ऊर्मिला देवी की लड़की हैं।

१६३० के शुरू में श्रापने जापान में भारतीय राष्ट्रीय काग्रे स की साखा कायम की श्रौर श्रापही उसके जापान में प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। १६३५ में काग्रेस के विधान में परिवर्तन होकर विदेशों में काग्रेस की सभी शाखायें भग कर दी गई थीं। जापान की शाखा का नाम तब 'इंग्डियन नेशनल एसोसियेशन' रख दिया गया। श्री श्रानन्दमोहन सहाय

इसके प्रधान ग्रीर श्री देवनाथ दास मन्त्री नियुक्त किये गये। इमी वर्ष श्री दास को याईलएट मेज दिया गया ग्रीर इस पुस्तिका के लेपक की उनके स्थान में एसोसियेशन का मन्त्री चुना गया। "हिन्दुस्तान की ग्रावाज" यानी 'दी वायम ग्राफ इण्डिया" नाम का सस्था का ग्रपना एक पत्र भी निकलता था। श्री ग्रानन्दमोहन सहाय ही उसके सम्पादक थे। स्वदेश की ग्राजादों की लड़ाई के सम्बन्ध में समय-ममय परछोटी-छोटी पुस्तिकार्य भी प्रकाशित की जाती थीं। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के परराष्ट्रविभाग के साथ सस्था का सीधा सम्बन्ध या। उसकी ग्रीर से प्रकाशित स्व पत्रपत्रिकार्य जापान प्रकाशन के लिये मेजी जाती थी। उनको वहां ग्रंग्ने जी ग्रीर जापानी भाषात्रों में प्रकाशित किया जाता था।

१६३६ में श्री श्रानन्दमोहन सहाय को मनीला विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिये निमित्रत किया गया था। ब्रिटिश सरकार के श्रांधका रियों ने न तो श्रापको पासपोर्ट दिया श्रीर न वहा जाने को सुविधाय ही दों। इसलिये श्राप वहा न जा सके। १६४० में श्राप चीन गये। श्रापने चीन, मचूरिया, नानिकग श्रीर शर्घाई का दौरा किया। शर्घाई में श्रिधिकतर हिन्दुस्तानी चौ शीदार श्रीर पुलिस की नौकरी में थे। उनको सगिठित कर वहा श्रापने 'इण्डियन नेशनल एसोसियेशन श्राफ चीन' नाम की सस्था की स्थापना की।

नेताजी के मिंगापुर त्राने के बाद ग्राप ग्राजाद हिंद सार के सिंगापुर के सदर मुकाम में प्रवामी विभाग के सेक टरी नियुक्त किये गये। थाईलएड प्रादेशिक श्राजाद हिंद सघ कमेटा का ग्रापको प्रधान जुना गया। फिर ग्रापको मन्त्रो को हैसियत से ग्राजाद हिंद सरकार में सेक टरी नियुक्त किया गया। १६४४ के श्रन्तिम दिनों में ग्राजाद हिंद सघ की समस्त शाखाग्रो का निरीक्तण व्यरने के लिये ग्रापने पूत्री एशिया का दौरा किया। ग्राप सब शाखाग्रो के "इन्स्पेक्टर जनरल" नियुक्त किये गये। मार्च १६४५ में ग्राप ग्रपनी बड़ी लड़की ग्राशालता के साथ

( ٤3 )

वैंकोक आ गये। बाद में वह रानी भासी रेजीमेएट में भरती हुई। श्रीमतीः सती सहाय तीन बच्चों के साथ अभी टोकियो में ही हैं। श्री सहाय अभी १६४६ में ही हिन्दुस्तान लौट सके हैं।

#### युद्ध का सूत्रपात

## १. त्राजाद हिंद भावना का प्रादुर्भाव

 दिसम्बर १६४१ को जापान ने इन्लंबट ख्रीर अमेरिका के विभद्ध युद्ध की घोषणा की। युद्ध की घोषणा के साथ ही सामान की सराम्य कौर्ने पूर्वी एशिया पर बाटलो की काली घटा की तरह छा गई । ब्रिटिश साम्राज्य में कभी न ह्रजने वाला स्वं पूर्व में १५ परवरी १६४२ को ह्रव शया। नापान ना सुरतमुखी भारजा, बीस वर्षी नी निरन्तर मेहनत्त से ५० क्रोड खर्च क्रके बनाये गये अजेप दुर्ग, मलापा की रावधानी 'सिगापुर में फहराने लगा। पूर्वमं इंग्लैंगड के जिहास्टर का नाम 'शोनान' 'दिचिए ना प्रकाश' रख दिया गया । उससे पहिले पर्क हारर, हागरण, श्राबाई, मनीला ऋादि के बिना किनी विशेष प्रतिरोध के पतन होने के समा-चारों पर सारा ससार चितन रह गया । १२ ही दिन में २० दिसन्दर को विंगापुर में इंग्लैंगढ़ के लगी वहाओं 'निपल्ल' और 'प्रिस न्याप वेल्ल' ला पहिली ही हवाई वम वर्ण में लागव का नौकाओं की तरह सुनुद्र के गहरे नार्भ में हूव जाना और भी अधिक विस्मावजनक था। युद-योपए। के दूसरे ही दिन शवाई के इन्लंपड श्रीर श्रमेरिम के स्त्रीधङ्घत तथा श्रम्तर्राष्ट्रीय प्रदेश पर नापान ने ऋषिनार नर लिया । १२ दिमम्बर को थाई लैएड ने लापान से दोल्ली करने की घोषणा का दी। १३ दिसन्दर को गुल्लाम, २० दिसम्बर को नेगोन, २२ दिसम्बर को हागकाग, २६ दिसम्बर को ईपोइ ग्रौर २ बनवरी को मनीला का पतन होकर मलाया का अधिकाश भाग भी जारानियों के हाथ लग चुका था और वर्मा में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह सब इस तेजी श्रोर इस हम से हुन्त्रा कि इसरी हिसी की

सी कल्पना न थी। हिटलर की सेनाये यूरोप पर जिस तीव्र गित से छा नाई थीं, उससे भी कहीं अधिक वीव्र गित से जापान की सेनाये टिड्डियों की तरह पूर्वी एशिया पर छा गई। चारों श्रोर वञ्चर की तरह धुर्राने वाला शेर भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर रह गया। सिंगापुर में उसको बिना शर्त श्रात्म-समर्पण करना पड़ गया। खून की एक भी बूंद वहाये श्रीर एक भी गोली दागे बिना वह श्रजेय दुर्ग जापान के हाथों में पड़ गया। मलाया के बाद ७ मार्च को रंगून, ६ मार्च को पेगू, २३ मार्च को श्रयडमान, २६ मार्च को लाशियो तथा वर्मा रोड़ श्रीर १ मई को मागडले का पतन होकर सारे पूर्वी एशिया, वर्मा श्रीर बगाल की खाड़ी पर भी चार-पाच मास में ही जापान का श्रधिकार होगया श्रीर उगते हुए उस सूर्य की किरगों सब श्रोर चमकने लगीं। ससार ने इन सब घटनाश्रों के समाचार बहुत ही श्राश्चर्य श्रीर विस्मय के साथ सुने। ऐसा प्रतीव होने लगा कि जापान की प्रगित को रोकना श्रसम्भव है श्रीर उसकी विजय सुनिश्चित है।

इन श्रनिश्चित श्रीर परिवर्तन के दिनों में पूर्वी एशिया में एक नयी भावना, नयी कल्पना श्रीर नयी चेतना का प्राहुर्भाव हुश्रा। पुराने वीजों में श्रनुकूल परिस्थित पाकर श्रंकुर फूट निकला श्रीर वह श्राकाश में सिर ऊंचा उठाकर ऊपर की श्रोर वहने लगा। उसको फलने, फूलने श्रीर चढने में श्रधिक समय न लगा। इसी को बाद में 'श्राजाद हिंद' नाम दिया गया। इन श्रनुकूल परिस्थितियों में श्रनेक वातों को शामिल किया जाता है। जापान की श्रजेय शिक्त, उसके द्वारा मिलने वाले प्रोत्साहन, इग्लैएड के पतन एव पराजय, हिन्दुस्तान में तेजी से वटलती हुई परि-स्थिति श्रीर युद्धजन्य श्रवस्था से लाभ उठाने की श्राकाद्या श्रादि का उल्लेख उन बातों में किया जाता है, जिन्होंने हिन्द की श्राजादी के लिये किये जाने वाले श्रान्टोलन को वलशाली श्रीर प्रभावशाली बनाने की भावना पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों में पैदा की थी। लेकिन, सच यह. है कि इसका प्रादुर्भाव हिन्दुस्तानियों के हृदय में स्वतः ही हुश्रा था।

इन बाहरी बानों से उमको केवल बल मिला। २. जापान में

जापान की युद्ध-घोपणा के दिन ⊏ दिसम्बर १६४१ को स्वर्गीय श्री रासिवहारी बोस ने हिन्दुस्तानी गष्ट्र के नाम टोंकियो रेडियो से एक सदेश ब्राडकास्ट किया था। उसी में पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों के नाम भी एक ऋषील थी । उसमे ऋापने युद्ध से पटा हुई स्थित से लाभ उठाने के लिये देशवामियों का श्रावाहन किया था। श्रापने यह भी कहा था कि जापान उनका मित्र है ग्रीर वह श्राजादी प्राप्त करने के प्रयत्नों में उनकी यथेच्छ सहायता करेगा । स्वर्गाय अो रामविहारी बोस, राजा महेन्द्रप्रताप स्रोर श्री स्थानन्दमोहन सहाय द्वारा इसी उदेश्य से बनाई गई कमेटी की चर्चा पीछे यथास्थान की जा चुकी है। स्वर्गीय श्री टी ऐस देशपाएडो भी इस कमेटी में ले लिये गये थे। जापानी जगी श्रफ्तभरा के माथ श्रापकी कई मुलाकात हुई श्रीर परस्पर विचार-विनिमय भी हुशा । काफी दिनों तक वह चर्चा चलती ग्ही। राजा महेन्द्रप्रताप उससे श्रलग हो गये। वाद में इपिडयन इपिडपेएडें स लीग श्रीर इपिडयन नेशनल एसोसियेशन को मिलाकर एक कर देने के सन्बन्ध में स्वर्गीय बोस ग्रोर श्री सहाय में भी कुछ मतमेद होगया। जनवरी १९४२ में दोनों को एक किया जा सका. किन्तु ऋन्तिम निर्णय तो ऋष्रे ल १६४२ में ही हुआ। स्वर्गीय श्री रामविहारी के प्रयत्नों तथा टोंकियो सम्मेलन श्राद् की चर्चा यथास्यान की गई है श्रीर श्रागे भी यथा स्थान की जायगी।

३. शंघाई में

युद्ध-घोषणा करने के साथ ही जापान ने राघाई पर चढाई करके वहा के अन्तराष्ट्रीय, अमेरिकन और बिटेन चे त्रों पर सहसा कब्जा कर लिया। हिन्दुस्तानियों के प्रति उनका रुख सहृदयतापूर्ण था। हिन्दुस्ता-नियों में अपने को सगिठित करने की भावना पैदा हुई और जापानियों के रुख से उसको उनके लिये काफी प्रोत्साहन मिला। इण्डियन नेशनल



नेताजी शोनान में (पहली बार)—२ जुलाई १९४३। श्री रासिवहारी बोस ग्रीर जनरल भोसले पीछेखडे है।



नेताजी शोनान के थियटर हाल मॅ--जुलाई १९४५। नेताजी-सप्ताह में रानी भासी रेजीमेण्ट का नाटक देख रहे है। एक ओर मेजर जनरल कियानी श्रोर दूसरी श्रोर श्रो राघवन है।

एसीसियेशन तो वहा कायम ही था। कोमागाताभाऊ के सुप्रसिद्ध नेता बाबा ऐच एस. उस्मान भी वहा इसी बीच त्रा पहुचे । जनवरी १६४२ में श्री स्नानन्दमोहन सहाय स्त्रीर श्री देशपाएड जी जापान से वहा स्त्राये थे। इस पुस्तिका का लेखक भी वहा ग्राकर उनके साथ मिल गया। हिन्दुस्तानियों को सगठित करने के लिये जोरों से प्रयत्न किया गया। घुड़दौड़ के मैदान में २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने के लिये एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। उसमें यहा भी 'आजाद हिंद सघ' की स्थापना की गई । बाकी सब सस्थार्ये इंग्डियन नेशनल एसोसियेशन भी भंग कर दी गईं। लाला नानकचन्द स्रानन्द उसके प्रधान चुने गये। सी ऐम. ऐस. डोशी, श्री बी. बीबी, श्री ए० रहमान श्रौर सरदार साधुसिंह भी उसमे शामिल थे। युद्ध की समाप्ति के बाद नवम्बर में लाला नानकचन्द स्रानन्द की शघाई में चीनियों ने गिरफ्तार कर लिया था । अन्न तक भी उनको रिहा नहीं किया गया है। शी श्रानन्दमोहन सहाय ने शघाई के जर्मन रेडियो स्टेशन ऐक्स. जी. श्रार. एस. से ब्राडकास्ट करने का भी प्रबन्घ किया। रात को प्रबंजे स्त्राजाद हिंद-रेडियो से प्रतिदिन नियम से कार्यक्रम सुनाया जाता था। यह एक घएटा तक चलता था। नियमित रूप से हिन्दुस्तानी कार्येक्रम सुनाने वाला पूर्वीय एशिया में यह पहिला ही रेडियो स्टेशन था।

### ४. हांगकांग में

हागकाग का पर्तन १६४१ के बढ़े दिन २५ दिसम्बर को हुन्ना था। नागरिक जनता के ग्रलावा श्रंग्रे ज सेना के ७००० सिपाही भी उस समय हागकाग में थे, जिनको जापानियों ने युद्ध-बंदी बना लिया था। हागकांग पर जापान का कब्जा होते ही हिन्दुस्तानियों ने श्रपने को सगठित करना शुरू कर दिया था। विद्यार्थियों ने उसमें प्रमुख भाग लिया। यहा भी २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाते हुये विराट सार्वजनिक सभा में "श्राजाद हिंद सघ" की स्थापना करने का निश्चय किया गया। हागकाग विश्वविद्यालय में छठवें वर्ष में डाक्टरी पढ़ने वाले दाक्टर पी एन शर्मा हागकाग श्रौर कीलून में रहने वाले दिन्दुस्तानियों के नेता ये। शर्माने उनको राजनीतिक दृष्टि से संगठित करने के साय-साथ संन्टापन हिन्दुस्तानियों भी भोजन श्रादि से भी सहायता करनी शुरू भी। हागमाग एक द्वीप है। वहा ग्रन्न की समस्या बहुत विकट हो रही थी। इसलिये प्राजाट हिंद सप का यह काम बहुत उपयोगी सिद हुन्ना। डाक्टर शर्मा स्वय तो इतना सामने नहीं स्त्राये, किन्तु सारे काम के प्रारा वे हो ये। वे जिसे नोग्य देखते, उसको 'नघ' का प्रधान बना देते थे। बापा-नियो के साथ भी उनको षई बार सवर्ष में श्राना पड़ा । श्रपनी स्वतन्त्र षृत्ति श्रीर स्प्रति साहस के कारण कई बार उनको भीपण सकट का भी सामना करना पढ़ गया। कई बार उनका जीवन भारी ग्वतरे में पढ़ गया। उन्होंने बच भी कुछ किया, तब सदा ही यह ध्यान में रखा कि श्राजाद हिंद सघ पर किसी भी विदेशी सत्ता का प्रभाव या प्रभुत्व कायम नहीं होना चाहिये। हागकाग के ज्ञाजाट हिंद रेहियो का भी उन्होंने सनालन किया। श्रपने किसी भी काम में जापानिया का हस्तक्तें। उन्होंने कभी भी सहन नहीं किया।

हागकाग के अन्य हिन्द्स्तानी नेताओं में ज्याजाद हिन्द सघ के बाद में सलाहकार बनने वाले श्री डी॰ एस॰ खान, स्थानीय ग्राजाट हिन्द सघ के मन्त्री श्री पी॰ ए॰ कृष्णा श्रीर डाक्टर नायट के नाम उल्लेखनीय हैं। आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने वाले एक इड़े ब्यापारी भी थे, लो यह दावा किया करते थे कि उन्होंने हिन्दुस्तान में वपों तक कामेस में काम किया है। लेकिन, बाद में ये एक बड़ी बाधा सिद्ध हुए। डा॰ शम्मी और उनके साथियों की दूरदर्शिता के क्रारण वे कोई ज्रहचन पैदा नहीं कर सके।

स्वर्गीन भी जहूर श्रहमद भी डाक्टर साहव के एक पन्तरन साथी ये। वे पहले श्रंग्रेज-सेना में ये। श्रग्रेज सेना के पराजय के बाद उन्होंने डाक्टर शर्मा के काम में हाथ वटाया और हिन्दुस्तानियों का सगठन करने में जुट गये। १६४२ के अन्त में डाक्टर शर्मा को आजाद हिन्द संघ के सदर मुकाम में बुला लिया गया था। श्री जहूर आहमद भी उनके साथ चले आये। १६४३ के अन्तिम दिनों में वे आजाद हिन्द सेना की सबसे आगे की टुकड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिये गये थे। भारतमाता की इस वीर सन्तान को "शत्रु का एजेएट" बात कर १६४५ में फासी पर लटका दिया गया था। भारतमाता को आजादी के लच्य के पास पहुचाने वाले सभी देशभक्तों और कार्यकर्ताओं में श्री जहूर श्रहभद सरीखों ने सचमुच ही सराहनीय काम किया है।

हांगकाम में आजाद हिन्द सघ की स्थापना और जनरल मोहनसिंह के नेतृत्व में मलाया में आजाद हिन्द फौज के संगठित किये जाने के समाचारों से हागकाग के हिन्दुस्तानी युद्ध-बन्दियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने कप्तान हकीम खा के नेतृत्व में अपना स्वयं सेवक दल सगठित किया। कइयों ने आजाद हिन्द सेना में भरती होने की भी,इच्छा प्रकट की। कैएटन और मैंकू के हिन्दुस्तानियों में भी हलचल शुरू हुई। उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी, किन्तु उन्होंने भी अपने यहा आजाद हिन्द सघ की शाखाये स्थापित कर लीं।

## ५, इएडोनेशियां, फिलिपाइंस और हिंद चीन में

जनवरी १६४२ में सारा इएडोनेशिया जापान के हाथों मे आ चुका था। टोकियो से रेडियो पर होने वाले स्वर्गीय रासविहारी बोस के भाषण ये लोग बहुत शीक से सुना करते थे। पूर्वीय एशिया में घटने वाली घट-नाओं पर भी उनकी आखें लगी रहती थीं। दूसरों की अपेक्षा हिन्दुस्ता-नियों के प्रति जापानियों का व्यवहार अधिक सहृदय था। ऐसी सब वातों से इएडोनेशिया के हिन्दुस्तानियों का अपने को संगठित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन मिला। परिणाम यह हुआ कि सभी द्वीपों में आजाद हिन्द संघ की शाखायें कायम हो गई। जावा में श्री इक, सुमात्रा में श्री मलवानी श्रीर बोर्नियो में श्री बी॰ के॰ एम॰ पिल्लाई ने सगठन में विशेष भाग लिया।

फिलिपाइन्स मे श्रमेरिकनों को पराजित फरने में जापानियों को श्रपेका से कुछ श्रिषिक ही समय लग गया। इस लिये हिन्दुस्तानियों को भी श्रपने को सगठित करने में मई १९४२ तक का समय लग गया।

हिन्द चीन में फासीसियों को किसी भी हिन्दुस्तानी सध्या का कायम होना पसंद न था। इस प्रदेश में १९४४ तक भी उनकी श्रपनी कोई सस्था कार्यम न हो सकी।

## ६. थाई लैंड में

 दिसम्बर १६४१ को युद्ध की घोषणा के साथ ही जापानी सेनाम्मी ने हिन्द चीन पर हमला कर दिया था श्रीर वे हिन्दचीन श्रीर थाईलंड की सीमा पर पहुंच गई थीं। इस लिये उनको थाईलेंड पर इमला करने में श्रिधिक समय नहीं लगा। केवल छु दिन के प्रतिरोध के बाद ही थाईलेंड ने जापानी सेनात्रों का श्रपने देश में श्राना जाना स्वीकार कर लिया। थाईलैएड में स्वामी सत्यानन्द पुरी के नेतृत्व में "थाई हिन्द सास्कृतिक सघ" के नाम से हिन्दुस्तानियों की एक सस्था पहिले ही कायम थी। पूर्वीय पशिया में युद्ध का सूत्रपात होने के साथ ही 'इएडयन नेशनल को सिल' के नाम से स्वामीनी के सभापतित्व में एक नयी सध्या स्थापित की गई। श्री देवनाथ दास उसके मन्त्री चुने गये। एक स्वयसैनिक दल का भी सगठन किया गया। हिन्दुस्तानियों विशेषत, युक्तप्रान्त से श्राये हुये ग्वालो ने सगठन के इस काम में बड़ा उत्साह दिखाया। सरदार ईशारसिंह, परिडत रखनाय शास्त्री, मौलवी मुहम्मद अकवर, श्री ए० शुक्ला छादि ने इस श्रान्दोलन श्रौर सगठन में प्रमुख भाग लिया। वैंकीक के रेडियो स्टेशन से स्राजाद हिन्द रेडियो प्रोग्राम भी शुरू किया गया । युद्धजन्य परि-स्थिति से लाभ उठाने के लिये इसी रेडिया स्टेशन से हिन्दुस्तानी नेताश्रो के नाम सन्देश जारी किये जाते थे। स्वर्गीय शानी प्रीतमसिंह भी बहुत उत्साही युवक कार्यकर्ता थे। श्रापने पहिले थाईलैपड में श्रीर बाद में मलाया में । बहुत उत्साह के साथ काम किया । बैकीक में श्रापने "इण्डिपेंड से लीग श्राफ इण्डिया" की स्यापना की । इण्डियन नेशनल कौंसिल की यह विरोधी या समानान्तर संस्था न थी, श्रिपेतु श्रीर भी श्रिषेक उग्र कार्यक्रम उसके सामने था। ज्ञानी प्रीतमिस्ह मलाया में हिन्दुस्तानी सैनिकों श्रीर जनरल मोहनसिंह के सम्पर्क में सबसे पहिले श्राये। श्राप एक सच्चे देशभक्त श्रीर उत्साही कार्यकर्ता थे। श्रापके साथ ऐसे युवकों का एक दल भी था, जो बड़ा सच्चा, उत्साही श्रीर मृत्यु का भी सामना करने का साहस रखता था। श्रापने श्रपने ढंग से श्रपने देश की श्राजादी के जिये खून काम किया। बाद में दोनों संस्थाश्रों इण्डियन नेशन कौंसिल श्रीर इण्डिपेंस्ड स लीग को मिला कर एक कर दिया गया। कुछ समय बाद उसको भी श्राजाद हिन्द संघ का ही रूप दे दिया गया।

#### ८. मलाया में

मलाया में हिन्दुस्तानियों की संख्या सबसे ऋषिक ७-८ लाख के लगभग थी। नागरिक और सैनिक दोनों ही अ मेजों की रीति-नीति से बहुत ऋषिक असन्तुष्ट थे। रगभेद का पत्त्पात भी जोरों पर था। सिंगापुर की स्विमिंग क्लब और स्विमिंग पूल (स्नान घर) के दरवाजे उनके लिये बंद थे। बाद में तीव आन्दोलन करने पर उनके लिये क्लब के सदस्य होने का रास्ता खोल दिया गया था। मेजर जनरल शाहनवाज खा ने रंगमेद के इस पत्त्पात का चित्र फौजी अदालत में दिये गये बयान में बहुत अच्छा खींचा है। आपने उसमें कहा है कि 'हिन्दुस्तानी और अ भेज स्पाही में किये जाने वाले पत्त्पात को समक्तना हमारे लिये कठिन था। जहा तक लड़ाई का सम्बन्ध है, दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं। आपितु हिन्दुस्तानी सिपाही अपने स्थान पर चट्टान की तरह खड़ा होकर अन्त तक लड़ता है। फिर भी उनके वेतन, भत्ते, भोजन, कपड़ों तथा

रहन-सहन में कितना मेद है ? यह भीपण श्रान्याय था। साधारण सेनिकों में भी यही भावना काम कर रही थी कि उनके साथ कुछ श्रच्छा व्यवहार नहीं होता। किर, मलाया में लढ़ाई के साज-सामान की भी ठीक ठीक व्यवस्था नहीं थी। युद्धसामग्री की कभी के कारण ही भारतीय मेनायें मलाया में श्रपने जीहर न दिया सकी। कुछ विचारशील सैनिक श्रीर श्रफ्त यह सोचा करते थे कि श्राखिर हम किसके लिये लड़ रहे हैं।" इस विचार से ही श्राजाद हिन्द फीज का जन्म हुश्रा समक्ता चाहिये। ३१ जनवरी १६४२ तक मलाया का लड़ाई प्रायः समाप्त हो चुकी थी। तब तक हजारों हिन्दुस्तानी सनिक बढ़ी बनाये जा चुके थे श्रीर सरदार मोहनसिंह ने श्राजाद हिन्द सेना के सगठन का स्त्रपात भी कर दिया था।

१५ फरवरी १६४२ को सिंगाप्तर का भी पतन हो गया। दूसरे दिन पचास इजार हिन्दुस्तानी सैनिकों को फरेर पार्क में इकटा किया गया। अ भेन कमारडर इन चीफ के प्रतिनिधि कर्नल हरट ने उनको जापानी कमाराडर इन चीफ के प्रतिनिधि मेजर फूजीवारा की सौप दिया। कर्नल इपट ने छोटा-सा भाषण देते हुये कहा कि "सिंगापुर की श्र मेज श्रीर हिन्दुस्तानी सेना ने जापान की शाही सेना के सामने श्रात्मसमर्पण किया है। हम सन उनके हाथों में वैदी हैं। बादशाह की ख्रोर से तुम सब को मैं मेनर फूनीवारा के हाथों में सौपता हूं। श्रव तुम जापानी सेना में हो श्रीर तुमको हमारे हुक्म की तरह उसका हुक्म मानना होगा।" मेजर फूनीबारा ने भी एक भाषण दिया श्रौर हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तानी युद्ध-बन्दियों के प्रति जापान के रुख को स्पष्ट करते हुये उसने कहा कि "हमारी नजरों में तुम युद्ध-वन्दी नहीं हो। तुम सर्वथा स्वतन्त्र हो श्रौर में तुमको कप्तान मोहनसिंह के हाथों में सौंपता हूं। तुमको उसका हुक्म वेसे ही मानना होगा, जैसे कि तुम हमारे श्राषीन होने पर हमारा हुक्म मानते।" कप्तान मोहनसिंह ने भी कुछ शब्द कहे श्रीर सगठित होकर हिन्दुस्तान

की आजादी के लिये लड़ने की अपील की । बस, यहीं से आजाद हिन्द फोज का स्त्रपात हुआ।

१ फरवरी को भी फूजीबारा ने कुछ प्रमुख हिन्दुस्तानियों को जापानी सेना के सदर मुकाम में बुलाया। श्री ऐस॰ सी॰ गोहो श्रौर श्री के॰ पी॰ मैनन उनमें मुख्य थे। कई विषयों पर चर्चा हुई। मेजर फूजीबारा ने उनसे कहा कि स्वदेश की श्राजादी के लिये प्रयत्न करने का उनके लिये यह सुवर्ण श्रवसर है। इसमें जापानी उनकी पूरी सहायता करें गे। चूं कि हिन्दुस्तानी स्वेच्छा से श्रग्रेजों की प्रजा नहीं थे। इस लिये पूर्वीय एशिया मे उनको 'दुश्मन' नहीं माना जायगा। मलाया के हिन्दुस्तानियों के सगितित होने पर भी उसने जोर दिया। सब बातों पर विचार करके कुछ दिन बाद मिलने का बायदा करके हिन्दुस्तानी उसके पास से चले श्राये। इन सब बातों पर विचार करने के लिये १० मार्च को सिंगापुर में एक सम्मेलन के श्रायोजन करने का निश्चय किया गया।

टोकियो में श्री रासिवहारी बोस भी एक वैसे ही सम्मेलनं का आयो-जन कर रहे थे। उन्होंने मलाया और थाईलैएड आदि में निमन्त्रण भी मेज दिये। सिंगापुर के सम्मेलन में थाईलैएड से भी कुछ लोग शामिल हुये थे। जापानियों की इच्छा यह थी कि टोकियो विशेष प्रतिनिधि मेजे जाय; किन्तु मलाया और थाईलैएड से केवल सद्भावना प्रमट करने के लिये एक मिशन मेजने का निश्चय किया गया। कारण यह था कि यहा के हिन्दुरतानी अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में अपने को सर्वथा स्वतन्त्र रखना चाहते थे।

### ६. जनरल मोहनसिंह

इस प्रकरण को समाप्त करने से पहिले आजाद हिन्द फीज के संस्थापक और उत्पादक जनरल मोहनसिंह के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिखने जरूरी हैं। आपकी आयु केवल ३५ वर्ष की है। आप पजाब के सियालकोट जिले के एक गाव यूगोक के निवासी हैं। १६३० के लगभग

न्त्राप फीज में भरती हुये ये । १६३४ में न्त्रापकी दिहरादून के मैनिक विद्यालय में भेजा गया । वहा से लंभिनेएट होने के बाद आपकी नियुक्ति समुद्र पार सेना के लिये कर दी गई श्रीर मार्च १६४४ में श्राप १-१४ पजाव रजीमेएट के साथ मलाया मेन दिये गये । पूर्वीय एशिया का युद ब्रिइने पर ग्रापकी बटालियन थाईलएट के निक्टवर्ती प्रदेश जितने मीचें पर तनात थी। आप बदी बहादुरी के साथ लड़े । ११ दिसम्बर को एक जापानी टैंक ने श्रापकी बटालियन को श्रम्तव्यस्त कर दिया। कप्तान मोहनसिंह श्रीर उनके साथी जगलों में छिप गये श्रीर श्रापकी यूनिट के कप्तान मुहम्मद ग्रकरम भी बाद में श्रापके साथ ग्रा मिले । इन्हीं दिनी में श्रापने सारी स्थिति पर गम्भीर विचार किया । श्रापके हृदय में यह निज्ञासा पैटा होने लगी कि इम किसके लिये लड़ रहे हैं ? इमें गुलाम रखते हुये श्राजादी के नाम पर ब्रिटेन हमारा श्रपने लिये तो उपयोग नहीं कर रहा ? जिन दिनों में इस प्रकार की जिशासा युवक कप्तान के हृटय में पैदा हो रही थी, उन्हीं दिनों में ख्रापको नापानियों के हाथों में ख्रात्मसमर्पण करना पड़ा । श्रात्मसमर्पण करने के बाद जापानियों का सहृदय रख देख कर त्रापको स्रौर भी स्रधिक स्राप्टचर्य हुस्रा । मेजर फूजीवारा के भाषण श्रीर व्यवहार से शापको श्रीर भी श्रधिक प्रोत्साहन मिला।

सारी परिस्थिति पर गभीर विचार करने के बाद श्रापने यह श्रनुभव किया कि नापानी हिन्दुस्तान पर श्राक्षमण् किये विना न रहेंगे । उसके लिये उन्होंने तैय्यारी भी शुरू कर दी थी । इस लिये श्रापने स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये 'करो या मरो' का श्रादर्श सामने रख कर लदने वाली सेना का सगठन करना तय कर लिया । श्राप स्वभाव से ही प्रभावशाली वक्ता हैं। इस लिये श्रस्थिर लोगों को भी श्रापने सहज में श्रपने साथ ले लिया । श्रापका विचार ऐसे दो लाख सैनिकों की सेना खड़ा करने की था । सिंगापुर के पतन से पहिले श्राप ८००० सैनिकों की ऐसी फौज खड़ी कर खुके थे। इन्हीं दिनों में थाईलैएड से श्राकर जानी प्रीतमसिंह श्राप

थी वह साथ आ मिले थे। फरेर पार्क की घटना के बाद आपने फीज के ऊचे अफसरों की एक समा बुलाई। सबने आपको सर्वसम्मित से अपना नेता मान लिया। जिन हिन्दुस्तानी युद्ध-बन्दियों ने स्वदेश की आजादी के लिये आजाद हिन्द फीज में भरती होना स्वीकार किया था, उनके प्रतिनिध-नेता के रूप में आप टोकियो-सम्मेलन और बाद में बैंकीक सम्मेलन में भी शामिल हुये। वैंकीक सम्मेलन में आप आजाद हिन्द फीज के 'जनरल अफसर कमाएडर' चुने गये। इसी बीच में आपके एक अन्यतम मित्र कप्तान महम्मद अकरम खा का टोकियो जाते हुये हवाई दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। उनके बाद कर्नल गिल ने आपका साथ दिया और वे ही आपके मुख्य सलाहकार रहे। वेंकीक सम्मेलन में युद्ध समिति के सदस्य चुने वाले कर्नल गिलानी भी आपके अन्यतम साथी थे।

५५ हजार हिन्दुस्तानी युद्ध-वन्दियों में से ४५ हजार स्वेच्छा से श्राजाद हिन्द फीज में भरती होने को तैय्यार हो गये । लेकिन, जापानियों ने जनरल मोहनसिंह को १५ हजार से श्रिविक की सेना खड़ी नहीं करने दी। जापानियों की कुछ भी परवा न करके श्राप श्रपने काम में लगे रहे श्रीर फीजियों को श्रपने टंग पर शिक्तित एवं संगठित करते रहे। जापानियों का इस्तच्चेप श्रीर सन्देह बढ़ता चला गया। वैंकोक सम्मेलन के निश्चय के श्रनुसार जब जापानियों से कुछ बाते साफ करने को कहा गया श्रीर वहा पास किये गये कुछ प्रस्तावों पर उनकी साफ राय मागी गई, तब दोनों के बीच में एक खाई-सी पैदा हो गई। इसी से "दिसम्बर का संकट" पैदा हुश्रा। सर्वथा निराधार कारण पर कर्नल निरंजनसिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल मोहनसिंह ने उनको तुरन्त रिहा करने की माग की। इस मांग को पूरा न करने पर युद्ध परिषद के चारों सदस्यों ने स्तीफा दे दिया। जनरल मोहनसिंह ने एक विशेष हुन्म निकाल कर श्राजाद हिन्द फीज को मंग कर दिया। २६ दिसम्बर १६४२ को श्रापको

भी गिरफ्तार कर लिया गय । श्राजाद हिन्द फीज का सहयापक श्रीर उत्या-दक लगातार तीन वर्षों तक जापानी कैम में नजरबद रहा । १६४५ के श्रगस्त मास में श्रापको सुमात्रा की जापानी जेल में ते रिहा किया गया श्रीर वहा से हिन्दुस्तान लाकर लाल किले में कैट रखा गया । मई १६४६ में काफी श्रान्दोलन होने के बाद इस बहादुर को दिल्ली छावनी की काबुल लाइन्स से रिहा किया गया, जहा कि लाल किले के बाद श्रापको नजरबद रखा गया था।

# टोकियो भौर वैंकीक सम्मेलन

पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों में जापान की युद्ध-घोषणा के साथ ही नये जीवन का अंकुर फूट निकला। "एशिया एशिया वालों के लिये है,"—के जापान के नारे का उन पर जादू का-सा असर पड़ा। चारों और हिन्दुस्ता-नियों की श्रनेक सस्थाये पदा हो कर नये उत्साह से काम किया जाने लगा। लेकिन, इन सब संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन कोई न था और सब अलग-अलग अपने-अपने स्थानों में अपना काम कर रहीं थी। फिर भी सबका उद्देश्य और कार्यशैली प्रायः एक ही थी। उन सब का भरण्डा भी 'तिरंगा' एक ही था, जिसके नीचे उन्होंने अपने को संगठित किया था। 'संयुक्त मोर्ची' कायम हो कर एक दिशा में काम होना अभी बाकी था। यही समय था जब स्वगीय श्री रासिवहारी बोस ने अपने आकाश- बाणी भाषण में लोगों से इसके लिये अपील की और टोकियों में एक सम्मेलन का आयोजन किया।

### १. टोकियो सम्मेलन

जापान-श्रिषकृत प्रदेशों में कायम हूई सभी संस्थात्रों को सम्मेलन के लिये अपने प्रतिनिधि टोकियों मेजने का निमन्त्रण दिया गया । टोकियों के सान्तों होटल में २८ से ३० मार्च तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कुल सोलह प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुये थे। इसी सम्मेलन के लिये बैंकीक से स्वामी सत्यानन्द पुरी तथा ज्ञानी प्रीतमसिंह श्रीर मलाया से कप्तान मुहम्मद अकराम खां तथा श्री नीलकण्ठ अय्यर टोकियों आते हुए जापान के पास ईसे की खाड़ी में हवाई दुर्घटना के शिकार हुये थे और वहा ही इन हिन्दुस्तानी नेताओं वा स्वर्गवास हो गया था। स्वतंत्रता की वेदी पर जिस महान् उत्सर्ग की भेंट चढ़ाने के

लिये इस सम्मेलन में तय्यारी की जाने वाली थी, मानो उसके लिये यह पहली ब्राहुति थी।

मलाया के युद्ध-बन्दियों की श्रोर से जनरल मोहनिसंह तथा कर्नल निरजनिसंह गिल श्रोर नागरिकों की श्रोर से श्री ऐन॰ पी॰ गोहो तथा श्री के॰ पी॰ के॰ मेनन सद्भावना-मिशन के सदस्य की हैसियत से, हागकाग से श्री डी॰ ऐम॰ खान तथा श्री मिल्लिक, शर्घाई से श्री ऐच॰ ऐस॰ उस्मान तथा श्री बोबो श्रोर जापान से श्री डी॰ ऐस॰ देशपाएडे तथा कुछ श्रन्य सज्जन इस सम्मेलन में उपस्थित हुये थे। स्वर्गीय श्री रास-पिटारी बोस इसके प्रधान थे।

सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि स्वदेश की श्राजादी के लिये श्रान्टोलन शुरू करने का यही उपयुक्त श्रवसर है । यह मी तय किया गया कि विदेशी प्रभाव, हस्तचेप श्रीर नियन्त्रण से सर्वया रहित देश की पूर्ण श्राजादी इस श्रान्टोलन का लच्य होगा । इस लच्य की पूर्ति के लिये हिन्दुस्तानियों की कमान में श्राजाद हिन्द फील द्वारा हिन्दुस्तान में श्रे शे विरुद्ध सैनिक कार्यवादी करने का निश्चय भी किया गया श्रीर जापानियों की सेना, नीशिक श्रीर हवार्ड शिक्त से उतनी ही सहायता श्रीर महयोग प्राप्त करना तय किया गया, जितनी कि श्राजाद हिन्द सप नी युद्ध परिषद द्वारा माग की जायगी। यह भी निश्चय किया गया कि हिन्द की श्राजादी के बाद उसने लिये शासन-विधान बनाने का कार्य हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि ही मिल कर करेंगे।

पृत्रीय एशिया ने हिन्दुस्तानियों के जो प्रतिनिधि टोकियो सम्मेलन में ग्याये ये, वे चू कि देवल सद्भावना मिशन के सदस्य के नाते ही आये ये इसलिये यार्टलेंग्ड की राजधानी बैकीक में शीघ ही एक और सम्मेलन करने श्रीर उनके लिये पूर्वीय एशिया के समस्त देशों से प्रतिनिधियों को निमन्त्रित करने का भी निश्चय किया गया। इस सम्मेलन के आयो- जन का सुख्य उद्देश्य अविकृत रूप से आजाद हिन्द आन्टोलन का सूत्र-

पात करना श्रोर व्यापक सगठन की योजना तथा विधान बनाना था।

सम्मेलन के बाद उसमें पधारे हुए प्रायः सभी प्रतिनिधि और सद्-भावना मिशन के सदस्य जापान सरकार के युद्ध मन्त्रिमंडल के सदस्यों एव अधिकारियों से मिले और उनके साथ उन्होंने गहरा सम्पर्क कायम किया। इन लोगों ने राजा महेन्द्रप्रताप से भी मिलने का यत्न किया। आपको अपने स्थान कोक् बुंजों में गैरसरकारी तौर पर नजरबंद रखा गया था। जापानी नहीं चाहते थे कि यह मुलाकात हो। लेकिन, वे इनकार भी नहीं कर सके। इसलिये कुछ लोग आपसे भी मिले।

### २. बेंकीक सम्मेलन

स्वर्गीय श्री रासविहारी बोस को प्रस्तावित वैंकौक-सम्मेलन के सम्बन्ध में जापानी ऋधिकारियों से कई बार मिलना पड़ा । कई मुलाकातों के वाद १५ जून को सम्मेलन करने का निश्चय किया गया। पूर्वी एशिया के सभी देशों की सभी संस्थात्रों के प्रतिनिधियों को इसके लिये निमन्त्रण भेजे गये। जापान के दस अन्य प्रतिनिधियों और मचूरिया के भी एक प्रति-निधि के साथ श्री रासिबहारी बोस १ मई को जापान से बिदा हुये। तीन सप्ताह की थका देने वाली लम्बी यात्रा के बाद इम लोग हिन्दचीन में सैगोन में पहुचे ऋौर वहां से हवाई जहाज से बैकौक ऋा गये। सैगोन में हम जिस मैजेस्टिक होटल में ठहरे थे, उसी में उस समय बोर्नियो श्रीर फिलिपाइन्स के प्रतिनिधि भी ठहरे हुये थे। जापानी बहुत अधिक संशय वृत्ति के त्राविश्वासी लोग हैं। वे यह नहीं चाहते थे कि हम सब श्रापस में वहा एक-दूसरे से मिलें। हिन्दुस्तानी नेताश्रों ने इसको बहुत बुरा माना श्रौर जापानियों को उसके लिये माफी तक मागनी पड़ी । इस पुस्तक का लेखक जापान से प्रतिनिधि हो कर आया था और वह वैंकीक में विषय-नियामक-समिति का सदस्य भी चुना गया था। इस लिये इस सम्मेलन का सारा ब्योरा तो वह ब्यिकात जानकारी के त्राधार पर दे सकता है।

श्री देवनाथ दास सम्मेलन की स्वागत सिमति के श्रध्यद्व चुने गये थे। जब इम ऋौर दूसरे स्थानों के प्रतिनिधि वेंकीक पहुचे, तत्र भी सम्मेलन की तय्यारियों चल रहीं थीं। वैंकीक के सबसे बढ़े खीर प्रमुख सिलपाकोर्न थियेटर हाल में सम्मेलन के प्रारम्भिक ग्रिधिवेशन के करने का निश्चय किया गया । जुन के दूसरे सप्ताह के शुरू में प्राय सभी प्रतिनिधि वेंकीक श्रा पहेंचे ये। कुल १२० प्रतिनिधि थे। श्राधे सैनिकों के श्रीर श्राधे नागरिकों के प्रतिनिधि ये। वैं कौक के प्रमुख होटल ट्रोकेडरो में सबके ठहरने का प्रवन्ध किया गया था। वहा कितना उत्साहप्रद वातावरण था ! श्रंग्रेन सेना के जो महारथी श्रग्रेजी रान को वहा कायम रखने के लिये हिन्दुस्तान से ले जाये गये थे, वे यह विचार करने के लिये इकट्टे हुये ये कि हिन्दुस्तान में से भी अभेजी राज की नहीं को कैसे उखाइ फेंका जाय १ जिन्होंने उनको श्रपने लिये लंडने को वहा मेजा था, वे उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बनाने के लिये मन्त्रणा करने को एकत्रित हुये थे। कैसा वह दृष्य था १ १५ जून की सबेरे ६ बजे सिल-पाकोर्न थियेटर के विशाल भवन में ऐतिहासिक सम्मेलन की कार्यवाही भू हुई । सिर्फ महत्वपूर्ण होने से ही वह 'ऐतिहासिक' न था, स्रपितु उसमें एक नये इतिहास का भी निर्माण होने को था। वैंकीक की सारी ही हिन्दुस्तानी जनता उस भवन पर उमद पदी थी। वह यह जानने को उत्सुक थी कि उसका श्रीर उसके देश का भाग्य-निर्माण करने वाले ऐसे कौन-से निश्चय उस सम्मेलन में होते हैं। साथी राष्ट्रों के कूटनीतिक प्रतिनिधि भी विशेषरूप से उपस्थित थे।

महात्मा गाभी के एक विशाल चित्रके ग्रालावा मौलाना ग्रव्बुलक्लाम न्त्राजाद, पिएडत जवाहरलाल नेहरू ग्रौर श्री सुभाषचन्द्र वोस के चित्र भी लगाये गये थे। तिरगे राष्ट्रीय कराडों के साथ कुछ राष्ट्रीय वाक्य भी मोटे ग्रावरों में लिखकर लगाये गये थे। उनमें मुख्य ये थे—"स्वराल्य स्मारा जन्मसिद्ध ग्राधिकार है।" "इंग्लैएड का दुर्भाग्य ही हिन्दुस्तान का सौमाग्य है।" ''एशिया, एशिया के लोगों के लिये है।" ''विदेशी सत्ता के प्रमाव से सर्विया रहित पूर्ण त्राजादी हमारा लद्द्य है।"

युद्धबदियों के ऋलावा नागरिक जनता के प्रतिनिधि भी जापान, मंचुकुत्रो, हागकाग, शंघाई, बोर्नियो, फिलिपाइन्स, जावा, थाईलैएड, मलाया और वर्मा सभी स्थानों से ऋाये थे।

जापान से श्री रासिवहारी बोस के झलावा श्री झानन्दमोहन सहाय के नेतृत्व में दस प्रतिनिधि झाये थे। स्वर्गीय डी ऐस. देशपाएडे श्री सहाय के सुयोग्य सहायक थे।

मचूरिया से श्री ए. एम. नायर ऋकेले ही प्रतिनिधि थे।

शघाई से सरदार प्यारासिंह के नेतृत्व में तीन प्रतिनिधि आवे थे। हांगकाग से श्री डी. एस. खान के नेतृत्व में तीन, फिलिपाइनस से सरदार बलजीतिसिंह के नेतृत्व में तीन, बोर्नियो से श्री जे. लालचन्द के नेतृत्व में, जिनके सहायक श्री बी. एन के पिल्लई थे, चार, जाबा-सुमात्रा से श्री. ए. हक के नेतृत्य में तीन, थाईलैएड से श्री देवनाथ दास के नेतृत्व में बारह, मलाया से श्री एन राघवन के नेतृत्व में अठारह और बर्मा से श्री लाठिया के नेतृत्व में सात प्रतिनिधि शामिल हुये थे । थाई-लैएड से सरदार ईशरसिंह, प० रघुनन्दन शर्मा तथा श्रीमती जे. डे. मेहतानी, मलाया से श्री के. पी. के. मैनन, श्री बी. के दास तथा श्री बुधिसह बर्मा से श्री मुस्ताक श्रीर रंघेरी श्री श्रब्दुलसत्तार के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

सैनिकों के भी साठ प्रिनिधि शामिल हुये थे। जी. त्रो. सी. जनरल मोहनसिंह इनके नेता थे। हागकाग के युद्धवदी कैम्प से चार प्रितिधि कप्तान हकीम खा के नेतृत्व में त्राये थे। सैनिक प्रतिनिधियों में मेजर जनरल ए. सी चटजीं, कर्नल निरजनसिंह गित्त, कर्नल हबीबुल रहमान, कर्नल खो. क्यु गिलानी, कर्नल बुरहानुदीन, कर्नल प्रभश श्रीर कर्नल रामस्वरूप के नाम उल्लेखनीय हैं।

माथी राष्ट्रा के कृटनीनिशों में थाईलैंगड के परगाट्रमन्त्री श्रीमान (नाय) विचित्र वंशाकान, जापानी राजदूत सी मुगोनामी, जर्मन राजदूत दा॰ वेदलर, इटालियन राजदूत पमाएटर ग्रिमोलिया तथा दुः जापानी जनरल भी उपस्थित थे।

"वन्देमातरम" के राष्ट्रीय गानके साथ ठीफ १० वर्ज सबेरे सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई । देशभक्त श्री मुगसचन्द्र बोस, जापान के प्रधान-मन्त्री जनरल हिदेकी तोजो, भाईलैएट के प्रधानमन्त्री फील्ड मार्शल फिब्रुन सगाम, जर्मनी के परराष्ट्रमन्त्री हर वान रिवनट्राप श्रीर इटली के परराष्ट्रमन्त्री काउएट चियानों के उत्माहप्रद श्रीर सहानुभूतिस्चक सदेश पटें गये। स्वर्गाय श्री रासविहारी बोस सर्वसम्मित से प्रधान चुने गये।

स्वागताध्यस् श्री देवनाथ दास ने श्रपने स्वागत-भागण में स्वदेश की श्राजाटी के लिये लड़ी गई लग्बी लड़ाई का सिंहावलोकन करते हुये श्राशा प्रकट की कि एक दिन देशभक्त श्री सुभापचन्द्र बोस पूर्वाय एशिया प्रधार कर यहा श्रुरू किये गये त्राजाटी के इस श्रान्दोलन में प्रमुद्ध भाग लेंगे। स्वागताध्यस्त के भाषण के बाद श्री रघुनाथ शर्मा ने श्रपने सिंहप्त भाषण में याईलएड के हिन्दुस्तानियों की श्रोर से प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कहा कि हमें इस बात का गर्ब है कि पूर्वाय एशिया के समस्त हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधि श्राज हमारे यहा श्रपने देश की श्राजादी के लिये ससार के विप्लवी इतिहास में सदा ही याद रहने वाला नया कदम उठाने का निश्चय करने के लिये यहा एकत्रित हुये हैं श्रोर इस कदम को सफल बनाने के लिये थाईलैएड के हिन्दुस्तानी कुछ भी उठा न रखेंगे।

तुमुल करतलध्विन के वीच श्री बोस ग्रथ्यच् -पद से ग्रपना भापण देने खडे हुये। श्रापने प्लासी की लढ़ाई से शुरू हुई हिन्दुस्तान की ग्राजादी की लड़ाई के इतिहास का सिंहावलोकन किया। १८५७ की स्वतन्त्रता की लड़ाई, वग-भग, १६२०-२१ के श्रसहयोग ग्रान्दोलन तथा सत्याग्रह श्रान्दोलन श्रीर १६२८ के काम स के पूर्ण श्राजादों के प्रस्ताव पर

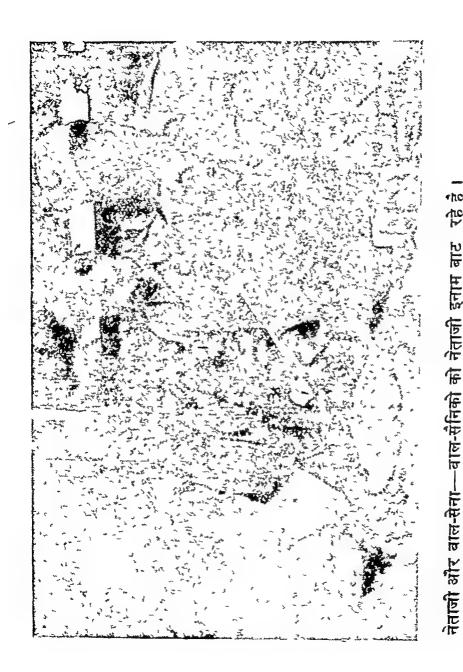

-वाल-सैनिको को नेताजी इनाम बाट रहे है

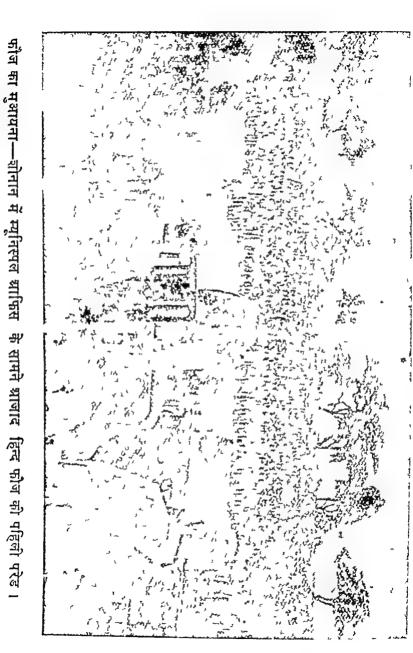

५ जुलाई १९४३।

त्रापने विशेष प्रकाश डाला। पूर्वीय एशिया में शुरू हुये युद्ध की चर्ची करते हुये त्रापने कहा कि "त्रपनी त्राजादी हासिल करने का हमें यह सुवर्ण सुयोग मिला है। इंग्लैंग्ड के त्रानिच्छुक हाथों से जवरन त्रापनी श्राजादी छीनने के किसी भी प्रयत्न या श्रान्दोलन में जापान हमारी पूरी सहायता करेगा। वह हमारा मित्रगष्ट्र है। १५ मार्च १६४२ को जापानी पार्लमेग्ट में दिये गये जापान के प्रधानमन्त्री जनरल तोजो के वक्तव्य का भी त्रापने उल्लेख किया। श्री बोस ने फिर कहा कि जापान की यह निश्चित धारणा है कि पूर्वीय एशिया के इस युद्ध से जो स्वर्ण सुयोग हिन्दुस्तानियों को त्रापनी त्राजादी प्राप्त करने के लिये मिला है, उससे वे पूरा लाभ उठायेंगे त्रीर उसके लिये जापान का सारा सहयोग स्त्रीर सहायना हमारे साथ है।

ग्रध्यक् के उत्साहप्रद ग्रोजस्वी भाषण के बाद की ख्रो, सी जनरल मोहनसिह, श्री राधवन, श्री निरजनसिंह गिल, श्री ग्रानन्दमोहन सहाय श्रीर सम्मेलन में उपस्थित ग्राकेली महिला प्रतिनिधि श्रीमती जे डी मेहतानी के भाषण हुये।

जनरल मोहनसिंह ने हिन्दुस्तानी में भाषण दिया। श्रापका भाषण एक घंटा से श्रिधिक ही हुआ। वह बहुत ही श्रोजस्वी श्रौर प्रभावशाली था। श्रापने श्रंग्रेजों के पराजय श्रौर श्रात्मसमर्पण से पहले श्रौर पीछे की मलाया की स्थिति का विस्तार के साथ विवेचन किया। स्वदेश की श्राजादी हासिल करने के लिये संगठित किये जाने वाले इस श्रादोलन को श्रापने विश्वास दिलाया कि, युद्ध-वन्दी कैम्पों में से स्वय सैनिक बने हुये लोगों की सारी सेवायें विना किसी संकोच के प्राप्त होंगी। स्वदेश की श्राजादी के लिये संगठित की गई श्राजाद हिन्द फौज केवल हिन्दु-स्तानियों की कमान के नीचे ही लडेगे। उसका लच्च एकमात्र हिन्दु-स्तान की श्राजादी ही होगा श्रौर वह श्राजादी विदेश सत्ता के सब प्रकार के प्रभाव, हस्तच्तेष एव नियन्त्रण से सर्वथा रहित 'पूर्ण' होगी। महात्मा गाधी के प्रति श्र्हाजिल श्रपित करते हुए श्रापने कहा कि "वे संसार के



पूर्ति के लिये बहुत ही भीषण संघर्ष शुरू करने की मार्मिक अपील का।
पूर्वीय एशिया का हिन्दुस्तानी महिलाओं की ओर से श्रीमती जे० हो०

मेहतानी ने, जो सम्मेलन में ऋकेली महिला प्रतिनिधि थी, घोषणाकी कि मातृभूमि की सेवा में महिलायें पुरुषों से एक कदम भी पीछे न रहेंगी।

यह प्रारम्भिक श्रिषिवेशन इन भाषणों के साथ समाप्त हो गया। १६ से २३ जून तक की कार्यवाही श्रोरियण्टल होटल में बंद कमरे में हुई। १६ जून को, १८ सदस्यों की विषय नियामक सिमिति चुनी गई श्रीर श्री एन० राघव इसके श्रध्यत्त चुने गये। सिमिति ने ३४ प्रस्ताव तैय्यार किये, जो सभी सम्मेलन मे पास किये गये। कुछ प्रस्तावों में कुछ सशोधन श्रवश्य हुये। एक प्रस्ताव युद्ध परिषद के कायम करने के सम्बन्ध में था। इसके स्वीकृत होने के बाद परिषद का चुनाव भी हुश्रा। चार स्थानों लिये निम्न सात सज्जनों के नाम पेश किये गये। —जी० श्रो० सी० जनरल मोहनसिंह, जनरल जी० क्यू० गिलानी, श्री ऐन० राघवन, श्री के० पी० के० मैनन, श्री ए० एम० सहाय, श्री देवनाथ दास श्रीर श्री बुधसिंह। पहिले चार बहुमत से परिषद के सदस्य चुन लिये गये।

महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न लिखित स्राशय के थे :--

- (१) हिन्दुस्तान की पूर्ण त्राजादी शीघ से-शीघ प्राप्त करने लिये त्रान्दोलन शुरू किया जाय।
- (२) इस त्र्यान्दोलन का महात्मा गांधी को सबसे बड़ा नेता माना जाय।
- (३) टोकियो में मार्च १६४२ में हुये सम्मेलन के इस विचार का यह सम्मेलन समर्थन करता है कि विदेशी सत्ता के सब प्रकार के नियन्त्रण, प्रभाव और हन्तचेंप से सर्वधा रहित हिन्दुस्तान की पूर्ण आजादी प्राप्त करना इस आन्दोलन का ध्येय होगा और उसकी यह स्पष्ट सम्मित है कि उम ध्येय की पूर्ति के लिये कटम उठाने का यही उपयुक्त अवसर है।
  - (४) यह सम्मेलन देश की छाजादी हासिल करने के लिये जिस

**त्रान्दोलन का स्त्रपात करना चाहता है, उसका स्राधार** निम्न मन्तन्य होंगे:---

(क) एक्ता, विश्वास श्रीर बिलदान उसके श्रादर्श यनी (मोटो) होंगे।

- ( ल ) हिन्दुस्तान को एक श्रौर श्रखएड मानना होगा ।
- (ग) उसका आधार वर्ग, सम्प्रदाय या धर्म न होकर केवल राष्ट्र या राष्ट्रीयता ही होगा।
- ( घ ) चू कि राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक सस्था है, जो समस्त इिन्दुस्तानियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है श्रौर उसको ही हिन्दुस्तान की प्रतिनिधि सस्था माना जा सकता है, इस लिये इस सम्मेलन की यह सम्मित है कि उसके द्वारा शुरू किये जाने वाले श्रान्दोलन का नेतृत्व, नियन्त्रण श्रीर सचालन इस रूप में होना चाहिये कि वह राष्ट्रीय महासभा काग्रेस के स्रादशों के सर्वथा स्रनुकुल हो।
  - ( ड ) हिन्दुस्तान के भावी विधान के बनाने का कार्य हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधि ही करेंगे!
  - (५) हिन्द की आजादी के लिये शुरू किये जाने वाले आन्दोलन का संचालन करने के लिये एक सध्या कायम की जाय ग्रीर उसका नाम 'श्रानाद हिन्द संघ' रखा नाय ।
  - (६) 'त्र्यानाद हिन्द सघ' तुरन्त एक फौन खड़ी करेगा, उसका नाम 'श्रानाद हिन्द फौन' होगा श्रौर वह हिन्दुस्तानी सिपाहियों में से खड़ी की की नायगी। स्वदेश की आनादी के लिये खड़ी की गई इस सेना में वे नागरिक भी भरती हो सकेंगे, जो सैनिक सेवा का व्रत लेना चाहेंगे।
    - (७) 'त्र्राजाद हिन्द सघ' के त्र्रान्तर्गत निम्न विभाग होंगे :--क. युद्ध परिषद यानी "कौंसिल श्राफ एक्शन।"
    - ख प्रतिनिधि समिति।
    - ग. प्रदेशिक शाखायें।

घ. स्थानीय शाखायें ।

- (二) युद्ध परिषद का चुनाव इस सम्मेलन मे उपस्थित प्रतिनिधि करेंगे। इसमे अध्यक्त के अलावा चार सदस्य होंगे और आधे सदस्य पूर्वी एशिया की आजाद हिन्द फौज में से होंगे। पहिले अध्यक्त श्री रास-विहारी बोस होंगे और अन्य चार सदस्य होंगे, श्री ऐन० राघवन, कप्तान मोहनसिंह, श्री के० पी० एन० मैनन, कर्नल जी० क्यू गिलागी।
- (६) इस सम्मेलन द्वारा नियत नीति तथा कार्यक्रम को श्रीर बाद में प्रतिनिधि समिति द्वारा नियत की जाने वाली नीति तथा कार्यक्रम की कार्य में परिण्यत करने का यादित्व युद्ध-परिषद पर होगा। समय-समय पर उन सब बातों का निर्ण्य भी वह स्वय करेगी, जिनके सम्बन्ध में प्रतिनिधि समिति ने कोई फैसला न किया होगा।
- (१०) नापान-सरकार से प्रार्थना की नाय कि वह पूर्वीय एशिया के मिन्न-मिन्न प्रदेशों में ऋपने ऋाचीन समस्त हिन्दुस्तानी फीनियों को इस ऋान्दोलन के लिये तुरन्त युद्ध परिषद के ऋाधीन कर दे।
- (११) ब्राजाद हिन्द फौज के संगठन, नियन्त्र ॥ श्रौर सचालन करने का सारा कार्य हिन्दुस्तानी स्वय करेंगे।
- (१२) इस सम्मेलन की यह हु इच्छा है कि स्राजाद हिन्द फौज की स्थापना के साथ ही उसको स्राजाद हिन्द की राष्ट्रीय सेना को हैिस-यत से जापान तथा साथी राष्ट्रों को सेना के सर्वथा समान स्रिधिकार स्त्रौर स्थिति प्राप्त होनी चाहिये।
  - (१३) त्राजाद हिन्द फौज सिर्फ निम्नलिखित कार्य करेगी:-
- क. वह केवल हिन्दुम्तान में अप्रोजों या विदेशी सत्ता पर ही आक्रमण् करेगी।
- ख हिन्दुस्तान की आजादी को हासिल करने और उसको सुरिच्चत रखने के लिये ही वह युद्ध करेगी। हिन्दुस्तान की आजादी को हासिल करने के कार्यों में वह सहायक भी हो सकेगी।

- (१४) झ्राजाद हिन्द फौज के श्रफ्सर ख़ौर सैनिक सब 'श्राजाद हिन्द सघ' के सदस्य होंगे ख़ोर संघ के प्रति वफादार रहेंगे।
- (१५) त्राजाद हिन्द फौज, युद्ध-परिषद के सीधे नियन्त्रण में रहेगी श्रीर 'जनरल त्राफिसर कमाडिंग' उसका सगठन तथा नियन्त्रण युद्ध परि-षद के त्रादेशों के त्रानुसार ही करेंगे।
- (१६) हिन्दुरतान में अप्रेजों या किसी भी विदेशी सत्ता के विरुद्ध फीजी कार्यवाही करने से पहिले युद्ध परिषद निश्चिय रूप से यह जान लेगी कि यह कार्यवाही राष्ट्रीय काग्रेस की इच्छा के अनुकूल भी है कि नहीं ?
- (१७) किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता उसी ऋश तक ली या स्वीकार की जायगी, जितनी कि युद्ध परिषद उचित समकेगी।
- (१८) इस त्रान्दोलन के निमित्त त्रार्थिक व्यवस्था करने के लिये यह सम्मेलन युद्ध-परिषद को पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों से चदा इकट्ठा करने का ऋषिकार देता है।
- (१६) इस सम्मेलन को यह जान कर वेदना हुई कि जापान द्वारा स्त्रिक्त कुछ देशों में हिन्दुस्तानियों के साथ शत्रुश्चों का-सा व्यवहार होता है। उनको काफी कठिनाइ तथा हानि उठानी पड़ती है। इसिलये यह सम्मेलन निश्चय करता है कि जापान-सरकार यह घोषणा करे कि:—

क जापानियों द्वारा ऋधिकृत प्रदेशों में रहने वाले हिन्दुस्तानी तब तक शत्रु न माने जायें, जब तक कि वे इस आ्रान्दोलन के लिये कोई घातक या जापान के विरुद्ध कार्यवाही न करेंगे।

ख. उन हिन्दुस्तानियों और हिन्दुस्तानी कम्पनियों तथा फर्मों ब्रादि की सम्पत्ति को, जो हिन्दुस्तान या कहीं और चले गये हैं, तब तक शत्रु की सम्पत्ति न माना जाय, जब तक उसका नियत्रण जापान या उस द्वारा अधिकृत देश में रहने वालों के आधीन या प्रभाव में हैं। सब प्रदेशों के अधिकारियों को इस नीति के अनुसार कार्यवाही करने की तुरन्त सूचना दी जाय।

(२०) हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय भएडे को इस म्रान्दोल ने के लिये म्रपनाया जाय। जापान, थाईलएड तथा म्रन्य साथी राष्ट्रों से म्रनुरीघ किया जाय कि वे म्रपने प्रदेशों में इस भएडे को स्वीकार करें।

(२१) यह सम्मेलन श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस से पूर्वीय एशिया आने ' की प्रार्थना करता है और जापान-सरकार से अनुरोध करता है कि वह उनको जर्मनी से यहा लाने की समुचित न्यवस्था करें।

त्र्यन्तिम त्रौर चौतीसव। प्रस्ताव यह था कि इस सम्मेलन के प्रस्तावों की नकले जापान-सरकार के पास मेजी जाय त्रौर वह इन्हें स्वीकार करने की घोषणा करें।

इन प्रस्तावों को स्वीकार करने और सारा कार्यक्रम पूरा करने मेंत्राठ दिन लग गये। इन प्रस्तावो पर हुई बहस में निम्नलिखित प्रति,
निधियों ने विशेष भाग लिया—ंश्री एन० राघवन, श्री के० पी० ऐन०
मैनन, कप्तान मोहनसिंह, श्री त्रानन्दमोहन सहाय, कर्नल गिल, श्री बी०
के० दलाल, श्री ऐन० पी० पिल्लई, प्रो० ई० नाव, श्री लाठिया, श्री
मुस्ताक, श्री ए० सकार, श्री देवनाथ दास, श्री डी० ऐस० देशपाएडे
श्री डी० एम० खान, श्री ए० सी० चेंटर्जी श्रीर श्री क्लजीतसिंह।

प्रस्तावां की शब्द-रचना करने में मुख्य हाथ श्री राघवन का था श्रौर उन्हीं को सम्मेलन की सफलता का विशोष ेय है।

इस प्रकार 'त्राजाद हिंद सघ' की स्थापना हुई, 'त्राजाद हिंद फौज' का स्त्रपात हुत्रा त्रार 'त्राजाद हिंद त्रादोलन' का प्रादुर्भाव हुत्रा।

#### 'त्राजाद हिन्द संघ' का जन्म भौर जापानी 'ग्रहण'

बैंकाक-सम्मेलन के बाद बैंकाक में 'श्राजाद हिन्द सघ' का केन्द्रीयकार्यालय कायम हो गया। उसकी प्रादेशिक शाखायें थाईलैएड, मलाया,
बर्मा श्रादि सभी देशों में कायम हो गई। इन प्रादेशिक शाखाश्रों के
श्रन्तर्गत स्थानीय शाखाश्रों का जाल भी चारों श्रोर बिछ गया। यहाँ इस
प्रकार एक नये श्रान्दोलन एव सगठन का जन्म हो रहा था कि स्वदेश से
'श्रप्रेजो ! हिन्दुस्तान छोड़ो' का नारा सुन पड़ा। इसी के साथ काम स
महासमिति के ऐतिहासिक श्रगस्त-प्रस्ताव श्रीर श्रगस्त-कान्ति के समाचार
सुनने में श्राये। सब राष्ट्रीय नेताश्रों की गिरफ्तारी श्रीर उसके बाद
विष्त्वी घटनाश्रों के समाचारों से पूर्वीय एशिया के श्राजाद हिन्द
श्रान्दोलन को श्रीर भी श्रधिक प्रेरणा एव प्रोत्साहन मिला। स्वदेश में
हुई इस क्रान्ति के समर्थ नये पूर्वीय एशिया में सभी स्थानों पर उत्साहपूर्ण
पदर्शन हुये।

### १. 'त्र्राजाद हिंद संघ' का संगठन

श्राजाद हिन्द सघ का बैंकाक में सारे ही पूर्वीय एशिया का केन्द्रीय कार्यालय कायम हो गया श्रीर मलाया के सुप्रसिद्ध श्रीर प्रमुख वकील श्री बी॰ के॰ दास उसके प्रधान-मन्त्री नियुक्त किये गये । श्रध्यच्च के सहित युद्ध पारषद के जो पाच सदस्य नियुक्त किये थे, उनके श्राधीन कार्य का बटवारा निम्न लिखित किया गया।:—

- २. कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फीज के प्रधान सेनापति क अर्थात् जी० ओ० सी० ।
  - ३. श्री एन० राधवन-सगठन एवं जन-सम्पर्क।
  - ४. श्री के॰ पी॰ के॰ मैनन-प्रकाशन श्रीर प्रचार।
  - ५. कर्नल जी० क्यू० गिलानो—फौजी शि च् ए स्रादि ।

श्री मैनन के मातहत प्रकाशन श्रीर ब्राडकास्ट का काम श्री एस॰ ए॰ श्रय्यर को सौपा गया था। श्री डी॰ एस॰ देशपाएडे, कर्नल एन॰ एस॰ गिल, श्री ए॰ एस॰ सहाय श्रीर श्री ए॰ एम॰ नायर के नाम भी केन्द्रीय कार्यालय के संचालन के सम्बन्ध में उल्तेखनीय हैं।

बैंकोक के रेडियो स्टेशन से 'त्राजाद हिन्द संघ सदर मुकाम रेडियो' के नाम से रेडियो का कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

एक पन्ने का 'त्राजाद' नाम से एक दैनिक पत्र भी शुरू किया गया था। श्री बोस ने श्री देशपाएडे के साथ पूर्वीय एशिया का दौरा भी किया। गया। इसका उद्देश्य स्थान-स्थान के लोगों को स्थित देखना श्रीर उनको सगठित करना था। श्रापने दिख्य-पूर्वीय एशिया से यह दोरा शुरू किया था। इससे लाभ यह हुआ कि स्थानीय सस्थाओं का सगठन केन्द्रीय सगठन की शाखाओं के रूप में सुदृढ़ हो गया।

याईलैएड में प्रादेशिक शाखा का सगठन श्री देवनाथ दास के सभा-पतित्व में किया गया। प्रमुख हिन्दुस्तानियों ने तन-मन-धन से संघ का साथ दिया। प० रधुनाथ शास्त्री, श्री बी॰ ए० कपासी, श्री साक्षेभाई, श्री एम० त्राली खान, सरदार ईशरसिंह, सरदार वचनसिंह के नाम सह-योग देने वालों में उल्लेखनीय हैं। थाईलैएड के सब शहरों श्रीर बस्तियों मे सघ की शाखाश्रों का जाल बिछ गया।

मलाया में श्री एन राघवन के रूप में सब को बहुत ही योग्य और प्रभाव-शाली नेता मिल गया। आप ही यहां की प्रादेशिक शाखा के अध्यत्त चुने गये। सभी हिन्दुस्तानी लंघ के तिरंगे भाषडें के नीचे आकर खड़े हो गये और स्वदेश की आजादों के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई में उन्हाने पूरे उत्साह से भाग लेने की वत्यरवा दिखाई। अनेक समाचार पत्र भी प्रका-शिव किये गये। उनमें पिनाग से निकलने वाले 'पूर्ण स्वराज्य' श्रौर सिंगापुर से निकलने वाले 'श्राजाद हिन्दुस्तान' के नाम उल्लेखनीय हैं। सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से भी सघ की श्रोर से ब्राडकास्ट होने लगे।

बर्मा की प्रादेशिक कमेटी को भी फिर से सगठित किया गया। श्री लाठिया के स्थान में उत्साही युवक-कार्यकर्ता सी, बी प्रसाद अप्यत्त सुने गये। युद्ध की दृष्टि से बर्मा की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इसिल्ये श्री ही ऐस देशपाएं हैने स्वेच्छा से बर्मा के प्रधान-मत्री का काम सभाला।

बोनियो में प्रादेशिक शाखा के श्रध्यत्त सो ऐम सी चक्रवर्ती थे। उन्होंने सघ की शाखार्ये कायम करने में श्रद्भुत साहस का परिचय दिया।

हिन्द चीन में फ्रेच-सरकार की प्रविगामी नीति के कारण आजाद हिन्द आन्दोलन और सगउन पनप नहीं सका। फ्रेच हुक्मत ने मुर्फाते हुये भी अपनी इस नीति की नहीं छोड़ा। फिर भी सैगोन से आजाद हिन्द रेडियो ने जो काम किया, वह बहुत ही अद्भुत और एक चमस्कार ही था। इसका सारा श्रेय कर्नल अहसान कादिर और कर्नल आई हसन को है। आजाद हिन्द सेना के इन उत्साही युवक कर्नलों के सचालन में चलने का सँगोन का यह आजाद हिन्द रेडियो आन्दोलन के लिये बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। उसके मारे अप्रे जो के नाको दम था ओर हिन्दु-स्तान का आल इण्डिया रेडियो भी उससे परेशान था। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिये आल इण्डिया रेडियो भी उससे परेशान था। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिये आल इण्डिया रेडियो को तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा था। दोनो कर्नलों को अपना कार्यक्रम जापानियों के हस्तच्चेप के बिना सर्वथ, स्वतन्त्र रूप में करने के लिये उनके साथ निरन्तर सम्बं करना पड़ता था। इन दोनों ने इस रेडियो से कांग्रेस महासमिति के 'अप्रे जों! भारत छोड़ो' प्रस्ताव का धु आधार प्रचार किया।

#### २. 'त्राजाद हिन्द फौज' का संगठन

हिन्दुस्तान को अप्रेजों और विदेशी सत्ता से सर्वथा मुक्त कर पूर्य

श्राजादी प्राप्त करने के उद्देश्य से 'श्राजाद हिन्द फीज' का सगठन करने के लिये बैंकाक सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, उसको सितम्बर १६४२ में कार्य मे परिण्त किया गया। वैंकाक सम्मेलन के बाद जनरल मोहनसिंह उसमें जुट गये श्रीर उन्होंने उसके लिये दिन-रात एक कर दिया। इस फीज का संगठन हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिये किये गये श्रान्दोलन के इतिहास में एक नये श्रम्याय का श्रीगणेश था। इस फीज में दिसम्बर १६४२ तक १७००० स्वेच्छा से फीजी शामिल हो गये थे। नं० १ हिन्द फील्ड सर्विस मे निम्न लिखित ब्रिगेड श्रीर टुकड़िया शामिल थीं।

- १ गाघी ब्रिगेड--कमाएडर मेजर ऐच. एस. बरार।
- २ नेहरू ब्रिगेड कमाएडर मेजर श्राई जे कियानी ।
- ३ श्राजाद ब्रिगेड--कमाएडर मेजर प्रकाश ।
- ४ ऐस् ऐस् ग्रुप--कमारहर मेजर ताज ।
- ५. इराटेलिजैस ब्राच-कमारहर ताजमुल हुसैन।
- ६ नं १ भौजी ऋस्पताल ।
- ७ नं० १ डाक्टरी सहायता दल ।
- न० १ इजिनियरिंग कम्पनी ।
- ६ न० १ फोजी यातायात कम्पनी ।
- १०. फौजी प्रचार यूनिट ।
- ११ फील्ड फोर्स मुप।

## ३. 'त्राजाद हिंद फौज' का शिच्रण

जनरल मोहनसिंह की श्राधीनता में श्राजाद हिन्द फौज के सैनिकों को जो शिक्तण यानी ट्रेनिंग दी जाती थी, वह विलकुल ही नयी थी। पुराना सैनिक कम नीचे से ऊपर तक सारा-का-सारा बदल दिया गया था। जो लोग केवल पेट के लिये वतौर एक पेशे के फौज में भरती हुये थे, उनको लेकर देशभक्तों की सेना खड़ी करने में जो कठिनाई पेश श्रा सकती थी, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। श्रंगेज सेना में रहते हुयें उनको न तो

कुछ पढाया-लिखाया गया था श्रोर न उनका कुछ बौद्धिक विकास ही किया गया था । ऐसे लोगो का बौद्धिक झौर सास्कृतिक विकास कर उनमें देशभिक्त को भावना पैदा करना उनके शिक्षण का सबसे श्रिधिक महत्वपूर्ण भाग था। 'गाघो' 'नेहरू' श्रौर 'श्राजाद' नाम से पहिले तान ब्रिगेड का सगठित किया जाना इस दिशा में स्वतः ही पहिला वाठ था। मिन्न-भिन्न कैम्पोमें समय-समय पर राष्ट्रीय विषयों पर व्याख्यानी का प्रवन्ध किया जाता था श्रौर इनसे उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा करने का प्रयत्न किया जावा या। राष्ट्राय महासभा काग्रेस का इतिहास श्रीर हिन्दु-स्वान को सर्वथा ऋसहाय एव नपु सक बना देने वाले साम्राज्यवाद तथा पू जोवाद के विरुद्ध उस द्वारा किये गये भोषण समर्ष का वृतान्त उन न्याख्यानों के मुख्य विषय हाते ये । मातृभूमि की ब्रिटिश साम्राज्य के कर पजा से छुड़ाने के लिये हिन्दुस्तान के स्त्रा-पुरुषों द्वारा किये गये महान् बिलदान एव उत्सर्ग का त्रादर्श उनके सामने पेश किया जाता या स्रीर कहा जाता था कि उन्होंने उसी का ऋनुकरण करना है। महात्मा गाधी, पिएडत जवाहरलाल नेहरू, मौलाना ऋाजाद, श्री सुभाषचन्द्र बीस श्रीर मोलाना मुहम्मदत्राली सराखे हिन्दुस्तान के महापुरुवा को जावनिया उनके सामने इसलिये पेश की जातो थों कि उनमे उनको प्रेरणा श्रीर प्रोत्साहन मिल सके। घोरे-घोरे राष्ट्रीयता का भावना उनमें जागृत हुई। वे सब अपने को एक राष्ट्र का निवासी मानने लगे। उनके हृदयों पर ''राष्ट्र देवो भव" के मन्त्र की छाप लग गई।

उनको साद्धार बनाने का आन्दोलन भी बड़े उत्साह के साथ शुरु किया गया। हर यूनिट के कमाएडर के नाम यह आदेश जारी किया गया कि वह यह देखे कि उसको यूनिट में कोई भी व्यक्ति निरद्धार न रहने पावे। शिद्धित लोगां से कहा गया कि वे इस काम में विशेष उत्साह से भाग लें। कुछ समय बाद आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को वह सब विप्लवी साहित्य पढने के लिये दिया गया, जो हिन्दुस्तान में सरकार द्वारा अब्त कर लिया गया था। आजाद हिन्द सैनिकों को वास्तिवक राजनीतिक

शिक्षा दी गई श्रीर उनमें राजनीतिक चेतना जागृत की गई। जनरल मोहनसिंह जी. श्रो सी ने श्राजाद हिन्द की पहिली फौज के तैय्यार करने में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रीर सराहनीय भाग लिया।

नीस्न, विदादरी ऋौर सलीतार में सितम्बर १६४२ में फौजी हलचलें जोरों के साथ शुरु हुई । इन सब कैम्पो मे आजाद हिन्द फौज के लोगो ने इक्छा रहना, एक साथ शित्त्रण प्राप्त करना, एक साथ भोजन करना श्रीर जाति, सम्प्रदाय, वर्ग श्रथवा वर्ग के सब प्रकार के भेदभाव से अपर उठ कर सबने एक साथ मिलकर त्यौहार मनाने भी शुरू किये। 'भेदभाव पैदा करके शासन करने की दुर्नीति' के असर का कहीं पता भी न रहा। 'एकता'. 'विश्वास' श्रौर 'बलिदान' की ऊंची भावना सहज में सब में समा गई। उनको जो सैनिक शिक्ता दी जाती थी, वह भी सर्वथा नवीन थी। फौजी कमान के लिये हिन्दुस्तानी शब्द काम में लाये जाने लगे। श्रग्रेजी राज के दिनों में कूटचाल श्रीर सैनिक गति-विधि की शिक्ता वेवल ऊचे श्रापसरों के लिये 'रिजर्व' थी। श्रव उसका द्वार श्राजाद हिन्द फौज के हर सिपाही के लिये खोल दिया गया। श्रफसरो के विशेष शिक्त्या के लिये स्कृल खोला गया श्रीर कर्नल हबीबुर रहमान उसके कमाग्डर नियुक्त किये गये। यह स्कूल हर फौजी के लिये खुला था श्रौर सबको वहां कूटचाल श्रौर सैनिक गति-विधि की पूरी शिद्धा दी जाती थी। जिन दिनों में शिक्ता का यह कम शुरू हुआ ही था, उन्हीं दिनों में हिन्दुस्तान में 'श्रंग्रे जो ! भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द किया जा कर अगस्त-कान्ति का सूत्रपात हुआ था। नेताओं की गिरफ्तारी, अंघा-धुप्त दमन श्रौर श्रातंक के भीषण समाचार इन कैम्पों में पहुँचने शुरू हुये। निःशस्त्र त्र्रौर निरीह लोगों पर जो भीषण् ऋत्याचार किये गये, उनके मयानक समाचारों की प्रतिक्रिया यह हुई कि शिक्त्ए का काम श्रौर भी जोरों के साथ बड़े उत्साह से चलने लगा। बलिदान की भावना श्रीर उत्साह उस समय चोटी पर पहुंचा हुग्रा था। श्राजाद हिन्द फौज के सिपाही यह सोचा करते थे कि यदि हिन्दुस्तान की जेलें कहीं नजदीक ही होतों, तो उन्होंने उनके दरवाजे श्रोर दोवारें मिट्टी में मिला दी होतीं। श्रपने नेताश्रों को रिहा कर भारत माता को श्राजाद करने का जो जोश उस समय लोगों में था, उसको कावृ में रखना वहुत मुश्किल था।

स्वदेश और राष्ट्रीय विरंगे मंहें की मान-मर्यादा की रहा करने का स्राजाद हिन्द फीज के हर सैनिक ने प्रण् किया हुआ। या और उस प्रण् की पूर्वि के लिये सब सम्माननाओं संकटों और मृत्यु वक का सामना करने की वे सब तेय्यारी कर रहें थे। रात को लम्बे पड़ाव पार करने का स्रम्यास, कठोर शस्त्र-शिक्षा, नकली आक्रमण एव प्रत्याक्रमण, मीषण युद्ध मे आत्मरक्षा के उपायों का अम्यास, नवें रे व्यायाम, नैविक शिक्षा हत्यादि से आजाद हिन्द फीज के सैनिकों को मोर्चे के लिये फीलाद की दीवार बनाया जा रहा था। स्त्रीप में कहा जाय, तो कहना होगा कि आजाद हिन्द फीज के रूप में नये जीवन का स्त्रपात हो कर सैनिकों में नवीन चैतन्य और नयी स्कृति का सचार किया जा रहा था। कहना होगा कि इस सब का श्रेय जनरल मोहनसिंह को था।

दिसम्बर १६४२ तक शिक्षा का यह क्रम निरन्तर श्रव्याहत गति से चलता रहा ।

### ४. दुर्माग्यपूर्ण संकट

इस समय ब्राजार हिन्द संघ ब्रीर ब्राजाद हिन्द भील को दुर्मान्यपूर्ण संकट का समना करना पढ़ गया। इसका मुख्य कारण लापानी थे। उनका रख इस ब्रान्दोलन एवं रागठन के प्रति कुछ साफ न था। वैकाक सम्मे- लन में स्वीकार किये गये ब्रान्दम प्रस्ताव पर जापान-सरकार ने कुछ भी ध्यान न दिया। उसमें लापान-सरकार से उन प्रस्तावों को स्वीकार करके उनके सम्बन्ध में स्वीकृतिस्चक एक बक्तव्य देने का ब्रान्तरोध किया गया था। २२ लुलाई १९४२ को जापान-सरकार के पास सब प्रस्तावों की नकलें मेल दी गई थीं। साधारण तौर पर यह उत्तर तो दिया गया था कि जापान हिन्दुस्तान को ब्रापनी ब्राजादी प्राप्त करने में पूरी सहायता

करेगा श्रीर उसकी हिन्दुस्तान में या उसके किसी भी प्रदेश या हिस्से में श्रपनी हकूमत कायम करने की इच्छा कदापि नहीं है, किन्तु उन प्रस्तायों के बारे में कुछ भी स्पष्ट उत्तर टोकियों से नहीं दिया गया था। युद्ध परिषद में जापान के इस कख के प्रति श्रसन्तोष पैदा हुश्रा।

दूसरा कारण यह था कि जापान के हाई कमाण्ड ने स्त्राजाद हिन्द फीज का तेजी के साथ विस्तार करने में सहायता देने में स्त्रनिच्छा-सी प्रगट करनी शुरू की।

तीसरा कारण यह था कि जापान के सरकारी सगठन ईवाकुरो कीकान ने, जो कि जापानी सरकार तथा जापानी फौजी अफसरो अरोर आजाद हिन्द फौज के बीच में भध्यस्थ का काम करता था, सब और फौज के काम में बहुत-ही अधिक हस्तत्त्रेप करना शुरू कर दिया। उसने भेदनीति से भी काम लेना शुरू किया और कुछ स्वार्थी हिन्दुस्तानी सहज मे उसके हाथ का खिलौना बन गये।

### भ् बर्मा में संकट की घटा

सबसे पहिला संकट जापानी फौजी श्रफसरों तथा कीकान श्रीर वर्मा के श्राजाद हिन्द संघ की प्रादेशिक शाखा में पैदा हुश्रा। संघ के प्रधान श्री बी॰ प्रसाद तथा प्रधानमन्त्री श्री डी॰ ऐस॰ देशपाएडे श्रीर ईवाकुरों कीकान के कर्नल किताबें, कर्नल श्रोगुरा तथा श्रन्य फौजी श्रफसरों में मत-मेद पैदा हो कर संकट का श्रीगणेश हुश्रा। जापानी श्रफसर श्रीर उनके मातहत लोग संघ के काम में बहुत श्रधिक दस्तन्दाजी करने लगे। यह दस्तन्दाजी हिन्दुस्तानी युवक नेताश्रों को सहन न हुई। श्रन्त में वर्मा छोड़ कर हिन्दुस्तान चले जाने वाले हिन्दुस्तानियों की जायदाद की देखभाल को ले कर मतभेद वहुत बढ़ गया। जापानियों ने उसको 'शत्रु की जायदाद' मान कर यह चाहा कि उसका प्रवन्ध, संघ की श्रोर से जापानियों के श्रादेश के श्रनुसार ही किया जाना चाहिये। सबसे श्रधिक श्रापत्तिजनक बात तो यह थी कि हिन्दुस्तान चले जाने वाले हिन्दुस्तानियों के जो

गोदाम श्रादि तव की देखरेख में थे, उस पर साधारग्य-सा भी जापानी फौजी जाकर वाला तोइ डालवा श्रीर उसमें से जो कुछ भी चाहवा, निकाल लावा था। श्री प्रसाद श्रीर श्री देशपागडें ने इस पर श्रापत्ति की।

सघ के कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी जापानियों ने इस्तच्चेप किया। लेकिन, श्री प्रसाद ने अपनी आजादी की रच्चा करते हुए उनकी परवा नहीं की। उन्होंने अपने और सस्था के गौरव के उसको सर्वथा विपरीत माना। इसको ले कर जापानी अधिकारियों के साथ उनका बहुत-सा पत्र-व्यवहार हुआ और कई मुलाकातें भी हुई। गरमागरम बह स भी हुई। श्री प्रसाद के लिये कर्नल किताबें ने कुछ अपमानास्पद शब्द भी कह हाले। उन्होंने उनका प्रतिवाद किया। श्री प्रसाद और श्री देशपाएंडे ने इन सबकी रिपोर्ट श्री बोस के पास भेजी। लेकिन, जापानियों ने उसको उन तक पहुंचने न दिया। परिण्याम यह हुआ कि श्री प्रसाद को बर्मा से निर्वासित करके १६४२-४३ में थाईलैएड भेज दिया गया। जापान के आत्म-समर्पण करने के समय तक आप वहा ही रहे और १६४५ में अभेज जब वहा आये, तब आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री डी॰ ऐस॰ देशपाएंडे भी बर्मा से सिंगापुर चले गये। इस प्रकार सबसे पहिले बर्मा में सब को जापानी ग्रहण ने ग्रस लिया।

६ श्राजाद हिन्द फौज पर संकट

वैंकीक-सम्मेलन के प्रस्तावों पर जापानी सरकार ने अपना मत नवम्बर १६४२ तक भी प्रगट नहीं किया । बार-बार लिखने पर भी उसकी ओर से कुछ भी स्पष्टीकरण किया नहीं गया । इस लिये युद्ध-परिषद की एक बैठक में सरदार मोहनसिंह ने जापानियों के रख के प्रति अपना सन्देह प्रगट करते हुये जोर दिया कि उन से अपना रुख स्पष्ट करने की एक बार फिर माग करनी चाहिये । युद्ध परिषद की ओर से उसके अध्यन्त श्री बोस ने जापानी अधिकारियों से इसके लिये माग की। लेकिन, मामला बिगड़ता चला गया। इसी बीच असलाया में सगठित की गई आजाद हिन्द फीज को जापानी अधिकारियों की मारा पर युद्ध परिषद ने बर्मा मेजने से इनकार कर दिया । द दिसम्बर को एकाएक कर्नल िल के जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने से स्थिति बद से बदतर हो गई। श्रम्रक्तोष की श्राग में घी दल गया। गिरफ्तारी के समय कर्नल गिल जनरल मोहनसिंह के मकान पर थे। जनरल द्वारा तीब्र प्रतिवाद किये जाने पर भी जापानी फौजी पुलिस वाले कर्नल की श्रपने साथ ले ही गये।

दूसरे दिन ६ दिसम्बर को युद्ध-परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। श्री एन. राघवन इसमें सम्मिल्ति न हुये। बाद में पता चला कि उन्होंने उससे स्वीफा दे दिया था। बैठक में अन्य तीन सदस्यों जन-रल मोहनसिंह, श्री के० पी० के० मैनन, लैफिनेएट जी० क्यू० गिलानी ने भी स्वीफे पेश कर दिशे। अध्यत्त श्री बोस ने सब के स्वीफे मजूर कर लिये। सारे आन्दोलन की बागडोर आपने अवले ही अपने हाथों में संभाल ली।

उसके बाद कुछ दिनो तक यह अनुभव होने लगा कि सारी स्थिति
सुधर गई है। लेकिन, २६ दिसम्बर १६४२ को एक प्रकार से जापानी
प्रहण ने आजाद हिन्द फौज को पूरी तरह ही प्रस लिया। जनरल
मोहनसिंह भी इस दिन जापानियों द्वारा गिरप्तार कर लिये गये। इसकी
पहिले ही सभावना करके जनरल मोहनसिंह ने आजाद हिन्द सघ की सभी
आखाओं को गुरत पत्र भेज कर यह आदेश दे दिया था कि उनकी गिरप्रारी के बाद आजाद हिन्द फौज तुरन्त भग कर दी जाय । वैसा ही
किया गया।

### ७. मलाया पर संकटके बादल

य्राजाद हिन्द सघ य्रौर य्राजाद हिन्द फौज के भी जब श्री बोस एकाधिकारी इन गये, तब य्रापने यह घोषणा की कि स्राप सब मामलो की जापानी सरकार य्रौर अधिकारियों से सफाई कराने के लिये टोकियों जारेंगे। तब तक 'सप' के संगठन य्रौर काम को निरतर जारी रखने की

|  | • |  |
|--|---|--|

( १३१ )

रिलया । जो स्थान्दोलन एव सगटन स्थपने यौवन पर था, वह मुर्फाता-सा दीख पड़ने लगा । यद्यपि वयोबृद्ध श्री राष्ठविहारी बोस ने स्नान्दोलन एव सगठन के सचालन का सारा भार अपने कथो पर ले लिया और आपने उसको मरने न देने की पूरी कोशिश की, फिर भी इस सकट या प्रहरा का सारे ही पूर्वीय एशिया पर बहुत बुरा अप्रसर पड़ा । कुछ समय के लिये सारा ही आन्दोलन एकदम रुक-सा गया । आजाद हिन्द फौज के फौजियो न्त्रौर जनता का उत्साह भी प्रायः ठएडा पढ़ गया। श्री रासविहारी बोस श्रौर जनरल मोहनिष्ठह के बीच पैदा हुई खाई को कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न माना जाय श्रौर उसके बारे में कुछ भी क्यों न कहा जाय, लेकिन इससे यह प्रगट हो गया कि पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानी ऋौर ऋग्रेज सेना से ब्राजाद हिन्द फौज में ब्रावे हुवे लोग तथा अफसर भी किसी भी हालत में त्रौर किसी भी कीमत पर जापानियों के हाथों में खेलने को वय्यार न थे । दिन के प्रकाश की तरह यह प्रगट हो गया कि अपने देश में उनको स्रग्ने के स्थान में जापानियों की हकूमत का कायमें होना कदापि अभीष्ट न था । वे तो अपने देश को सर्वथा स्वाधीन देखना चाइते थे। किसी भी विदेशी सत्ता के नियन्त्रण, प्रभाव तथा हस्तत्त्रेप से सर्वया रहित स्वदेश की पूर्ण ऋ। जादी उनका सुनिश्चित लद्दय था।

## नेताजी का पदार्पण: नये जीवन का प्रभात

जनरल भोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद श्राजाद हिन्द फौज के श्रनेक सैनिक विरोधस्वरूप उससे श्रलग होगये। लेकिन, कुछ ऐसे भी-थे, जो स्वदेश की श्राजादी के लिये शुरू किये गये इस श्रान्दोलन को हर हालत में चालू रखने का दृढ निश्चय किये हुये थे। श्री रासिवहारी बीस का यह मत था कि देश की श्राजादी के लिये शुरू किया गया श्रान्दोलन किसी भी हालत में बद नहीं किया जा सकता श्रीर कोई भी श्रकेला व्यक्ति, चाहे वह कितना भी वड़ा क्यों न हो, श्राजाद हिन्द फौज को भग्न नहीं कर सकता। ऐसी सम्मित रखने वालों ने इस श्रान्दोलन को मरने न देकर उसको चालू रखा। सकट से एक लाभ यह भी हुश्रा कि हिन्दुस्तानियों में नया जीदन, जागृति श्रीर चेतना पैदा हो कर वे इस बारे में पूरी तरह सावधान एव सचेत हो गये कि किसी भी विदेशी सत्ता के हाथों वे श्रपना या श्रवने देश का शोषण न होने ठेंगे।

श्राजाद हिन्द फीज के श्रफ्तसरों की, जिनमें नानकमीशयड श्रफ्तसर भी शामिल थे, १० फरवरी १६४३ को एक सभा हुई । श्री बोस ने फीज के सचालन का सारा काम सीधे तौर पर श्रपने हाथ में ले लिया। श्रापने यह श्राश्वासन एक बार फिर दिया कि इस फीज से देश को स्वतन्त्र करने के सिवा कोई भी श्रीर काम न लिया जायगा। इस श्राश्वासन पर उनमें से भी बहुत से लोग फिर से फीज में शामिल हो गथे, जो जनरल मोइनसिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उससे श्रलग हो गये थे।

त्राजाद हिन्द ६व के सदर मुकाम में एक नया विभाग डाइरैनटोरेट त्राफ मिलिटरी ब्यूरो कायम किया गया स्त्रीर उसके स्नाधीन बिलवुल नये स्नाधार पर फीज का सगटन किया गया। १७ स्रप्रैल १६४२ को इस डाइरेक्टोरेट का निम्न लिखित सगठन थाः—

डाईरै क्टर स्त्राफ मिलिटरी ब्यूरो — लैंफ्टिनेस्ट कर्नल जे॰ के॰ भोसले ।

मिलिटरी सेकेटरी—मेजर पी० के० सहगत ।
जनरल स्टाफ के चीफ-लेफ्टिनेस्ट कर्नल शाह नवाज खा ।
चीफ एडिमिनिस्ट्रेटर—लेफ्टिनेस्ट कर्नल ए० डी० लोकनाथन ।
डी० पी० ऐम०—कप्तान ग्रब्दुल रशीद ।
ग्रो०टी०ऐस०—मेजर हबीबुल रहमान ।
एडजुटैस्ट—मेजर सी० जे० स्ट्रासी ।
ग्रर्थ—व्यवस्था—कप्तान कृष्णमृतिं ।
री—इनफोर्समेस्ट—मेजर मता उल मिल्लक ।
चयू ब्राच—मेजर के० पी० थमाया ।
डी० ऐम० ऐम०—लेफ्टिनेस्ट कर्नल जी० सी० ग्रलागपान ।

# १. पहिला सिंगापुर सम्मेलन

श्राजाद हिन्द फीज के पुनर्गठन के साथ साथ श्राजाद हिन्द सघ के चेन्द्रीय कार्यालय यानी सदर मुकाम का भी फिर से सगठन किया गया। श्री० वी० के० दास की जगह लैक्टिनेएट कर्नल ए० सी० चेटर्जी सघ के प्रधानमन्त्री नियत किये गये।शोनान (सिंगापुर) में श्रप्रेल १६४३ के श्रन्त में पूर्वीय एशिया की समस्त प्रादेशिक शाखाओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन का श्रायोजन श्री रासिवहारों वोस की श्रध्यन्त्ता में किया गया। इसमें उपिर्थत होने वालों में कुछ मुख्य व्यक्ति निम्न लिखित थे:- वर्मा प्रतिनिधि मएडल के श्रध्यन्त् श्री बी० प्रमाद थाईलएड के श्री देवनाथ दास, सरदार ईशरिसह, पिएडत रघुनाथ शास्त्री, श्री एम० श्रली श्रक्तवर; मलाया प्रतिनिधि मएडल के श्री दी० ऐम० खान, वोर्नियों के श्री ऐस० सी० चकवर्ती श्रीर जापान के श्री ही० ऐम० खान, वोर्नियों के श्री ऐस० सी० चकवर्ती श्रीर जापान के श्री ही० ऐम० देशपाएडे।

चार पूर्वीय एशिया मे १५ जून को पहुँचा और साथ में यह भी पता चला कि आते ही सुभाव बाबू जापान के प्रधानमन्त्री जनरल हिदेकी तोजों से मिले थे। उसी दिन टोकियों रेडियों से आपका तेजस्वी भाषण भी सुनने को मिला। जो आवाज इससे पहिले बर्लिन सरीले सुदूर स्थान से सुन पड़ती थी, उसकों रेडियों से सुनकर बहुत से आश्चर्य सकित रह गये और बहुतों को तो आपके टोकियों में होने का विश्वास तक न हुआ। अन्त में उनके स्वप्न पूरे हुये। हिन्दुस्तान से १६४१ में सहसा गायब हुये अपने महान नेता को अब अपने बीच में देखने की लालसा हर किसी में समा रही थी। वे शीझ से शीझ आपके प्रत्यन्त दर्शन करने को लालसा वर थे।

## ३. सिंगापुर में दूसरा सम्मेलन

४ जुलाई १६४३ को सिगापुर में दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके लिये पूर्वीय एशिया के समस्त देशों के हिन्दुरतानियों के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये गये। श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस श्री रासिबहारी बोस साथ साथ २ जुलाई को सिगापुर आ पहुँचे। सुभाष बाबू खूब स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट थे। "करो या मरो" की साधना से प्रेरित हुये आप उत्साह और हढ़ निश्चय की मूर्ति ही जान पड़ते थे। हिन्दुस्तानियों की आजादी की चिर-अकाला की पूर्ति करने के लिये तो मानो आप अवतार के रूप में ही प्रकट हुये थे। आपके भाग्यों में निस्सन्देह आजाद हिन्द की आजाद फीज का सिपहसालार बनना लिखा था। विधि-विधान की इस अमिट रेखा की अपल सचाई को प्रमाणित करने के लिये ही सम्भवतः यह सारा खेल महाभाग्त की लड़ाई की तरह रचा गया था।

शोनान की कैथी बिल्डिंग के तोश्रा गेकिजो ( महा प्वींय एशिया थियेटर हॉल ) में इस सम्मेलन का आयोजन ४ जुलाई १६४३ को किया गया । श्री रासिबहारी बोस ने अध्यक्त-पद को सुशोमित किया । बयोबृद्ध श्रायक्त ने अपने सामियक भादनापूण भाषण में अन्य बातो की चर्चा करने के बाद सुभाष बाबू का उल्लेख बहुत ही नाटकीय ढग से किया।

कहा कि जर्मनों ने जब फाउ पर चढ़ाई की थी, तब उन सबके मुख पर यही शब्द थे कि "चलो, पेरिस को ।" उन्होंने अन्त मे पेरिस पर कब्जा कर लिया । जापान ने जब एशिया मे अमेजो तथा अमेरिकनो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, तब हर जापानी के मुख पर एक ही नारा था और वह था—"चलो सिगापुर को ।" जापानियों ने बात की बात में सिगापुर पर सुरजनुखी भएडा फहरा दिया। अब हमें अपने पवित्र और ऐतिहासिक युद्ध का श्रीगणेश करना है। इसके लिये हमारा नारा होगा— 'चलो दिल्ली,' 'चलो दिल्ली' 'चलो दिल्ली'। सुमाष बोस के मुंह से निकले हुये इन शब्दों ने फीजियों पर जादू का-सा असर किया। उस समय के उत्साह और जोश का कोई ठिकाना न था। वहा खड़े हुये भी सब सैनिक दिल्ली की और कृच करते हुये-से अपने को अनुभन कर रहे थे।

६ जुजाई को उनी मैदान में श्राजाद हिन्द फौज की फिर परेड हुई। सुभाष बाबू श्रौर ज.पान के प्रधानगन्त्रों जनरल हिदेकी वोजो दोनों ने सम्मिलत रूप से उनकी सलामी ली।

प्रजार १६४३ को मुभाष बोस ने एक घोषणा करते हुये सार के समस्त लोगों को आजाद हिन्द फौज के कायम किये जाने का समाचार दिया।

ध जुलाई को अपने महान् नेता का स्वागत करने के लिये एक महान् समारोह का विराट आयोजन किया गया । पचास हजार से अधिक हिम्दुस्तानी उसमें शामिल हुये। इस अवसर पर दिये गये भाषण में सुभाष बाबू ने पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों से अपने देश की पूर्ण आजादी के लिये अपने सर्वस्व की बाजी लगा देने की अपील की। तन-मन-धन सब कुछ न्योछावर करने का अनुरोध करते हुये आपने इसी भाषण मे पहली बार एक नये नारे "जयहिन्द" का उच्चारण किया और वह महसा सबके मुंह पर चढ गया।

तीन दिन बाद १२ जुलाई को सुभाष बाबू ने एक श्रीर घोषणा की, जिससे सब श्रोर बिजली सी दौड गई। वह घोषणा १८५७ के स्वतंत्रना-

युद्ध को वीरागना भाषी की वीर लद्दमी वाई के नाम पर हिन्दु-स्तानी महिलास्त्रों की एक सेना खड़ी करने के बार मे थी।

एक ही सप्ताह में सुभाषवाचू ने इस प्रकार सारी हवा बदल दी। निराश हृदयों में भी आशा का सचार हो गया और स्खी नसों में भी नया खून भरने लगा। एक नये ससार का निर्माण हो गया। सिंगापुर में श्रापका जो स्वागत हुन्ना, वह वहा के इतिहास में 'भूतो न भावी' था। महाराजास्त्रों स्त्रीर सेनापितयों के दिलों में भी उसके लिथे ईर्ष्या पैदा हो सकती थी। अपने महान नेता के अपने बीच मे आने पर सिंगापुर के समान सारे ही पूर्वीय एशिया में विराट श्रायोजन किये गये । इन महान समारोहीं में हिन्दुस्तानियों ने श्रपनी प्रसन्नता के साथ साथ अपने महान नेता के प्रति अपनी श्रद्धा श्रौर विश्वास भी प्रकट किया। पूर्वीय एशिया के समस्त हिन्दुस्तानी अपने नेता को पाकर एक व्यक्ति को तरह खड़े हो गये श्रीर उसके हाथों में उन्होंने श्रपनी तथा श्रपने देश की किस्मत सौप दी। सुभाष बाबू को पाऊर पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानी धन्य हो गये श्रीर ''नेताजी'' शब्द भी श्रापको पाकर घन्य होगया । जिस 'प्रहराः' ने श्राजाद हिन्द के त्रान्दोलन, सगठन त्रौर फौज को प्रस लिया था, उसका कहीं पता भी न रहा । उस दुर्भाग्यपूर्ल सकट से पैदा हुई मूर्छी भी सर्वथा दूर हो गई। निराशा की छाया तक नहीं दीख न पड़ती थी। जीवन, जाय त श्रीर चेतन्य का सत्र श्रोर सचार हो गया । श्राजाद हिन्द फौज के रीनि भी श्रीर श्राम जनता के दिल भी बासों उछुलने लगे। उनके उत्साह का परावार न रहा । जो लोग श्रपने नेताश्रों के प्रति सन्देह श्रीर जापानियों के प्रति श्रविश्वास के कारण श्राजाद हिन्द सघ तथा श्राजाद हिन्द फीज में शामिल होने श्रीर सिक्रय भाग लेने में श्रागा-पीछा कर रहे थे, वे भी वेग के साथ आगे बढ़े और उन्होंने बिना किसी सकोच के अपने सर्वस्व की बाजी लगा दी। उन पर भारत माता के उस महान सपूत के व्यक्तित्व ने जादू कर दिया, जिसकी स्वदेश की श्राजादी के लिये सचाई

तथा ईमानदारी कई बार परखी जा चुकी थी, जिसकी! निःखार्थ साधना, निष्कलक देशमिक तथा निलंप वित्यान की पांवत्र भावना दिन के प्रकाश के समान सव पर प्रकट हो चुकी थी ख्रीर बड़े से बड़ा खतरा उठा कर ख्रपने जीवन को मातृभूमि के चरणों में अपित करने की जिसकी तैयारी को अनेकों बार कसीटी पर कसा जा चुका था। पूर्वीय पशिया के हिन्दु-स्तानी यह सोचकर अपने भाग्यों को सराहते न थकते थे कि उनको एक ऐसा महान नेता मिल गया है, जिसको क्टनीति में निष्णात राजनीतिज्ञ भी ठग नहीं सकते छोर जो देश की ख्राजादी के सवाल के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सौदा या समभौता किसी के भी साथ कर नहीं सकता। उनको यह हट विश्वास हो गगा कि वे ख्रपने इस महान नेता के नेतृत्व में निश्चय ही अपने देश को पूरी तरह स्वतन्त्र और हर दिशा में शान के साथ प्रगित वरता हुआ देखेंगे। इसी विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने अपना तन, मन धन—सर्वरव नेताजी के चरणों में रख दिया। महाराणा प्रताप के चरणों में मामाशाह द्वारा अपने अस्त्य भण्डार के प्रस्तुत किसे जाने का हितरास पूर्वीय पश्रिया में एक बार फिर देखने और पढ़ने को मिल गया।

### युरोप में आजाद हिन्द संगठन

पूर्वीय पशिया में नेवाजी के महान कार्य, तूफानी दौरों श्रीर स्राजाद हिन्द संघ तथा फौज के पुर्गठन की चर्चा करने से पहले युरोप मे नेताजी द्वारा किये गये कार्य की भी सद्दोप में चर्चा कर देनी आवश्यक है। जो महान कार्य श्रापने पूर्वीय एशिया में श्राकर किया, उसका सत्रपात श्रापने युरोप में ही कर दिया था । श्रक्तूवर १६४५ में युरोप में लोगो को पता चला या कि जनवरी १९४१ में कलकत्ता मे एकाएक गायब होजाने वाले सुभाष वावू वर्लिन पहुँच गये हैं । उस महीने में वर्लिन के कुछ प्रमुख हिन्दुस्तानियों को सेनर श्रो॰ मोजोता के नाम से चाय पार्टी का निमन्त्रण मिला । ये निमन्त्रण पत्र वर्लिन के नं० ६ सोफियनस्ट्रासे से, जहा कि युद्ध से पहले ब्रिटिश राजदूत रहता था, जारी किये गये थे। श्रामन्त्रित सज्जनो ने उन स्थान पर पहुचने से पहिले उस निमन्त्रण पत्र से यह समभा हुन्ना या कि किसी इटालियन ने उनको चाय के लिये निमन्तित किया है। क्तेकिन, वे चिकत रह गये, जब उनके सामने एक लग्बा, सुदौल, हृष्ट-पुष्ट, खूबसुरत गोरे वदन का, भरे हुये चेहरे का, श्राखों पर चषमा लगाये एक न्यिक स्त्रा खड़ा हुस्रा स्त्रीर उसने उन सबका हिन्दुस्तानी में स्वागत किया । सभी निमन्त्रित व्यक्ति सिर्फ हिन्दुस्तानी ही थे । स्रव उनको यह जानने में ऋधिक समय न लगा कि उनको चाय पर बुलाने वाला इटालियन नहीं, विलेक हिन्दुस्तानी है श्रीर वह उनके श्रन्यतम नेता देश-भक्त सुभाषचन्द्र बीस हैं। सहसा एक विजली-सी दौड़ गई स्त्रीर कुछ मिनटों के लिय चारो स्रोर निस्तब्धता छा गई। नेताजी ने उस शान्ति को भंग करते हुये कहा कि मैं युरोप में इस विचार से श्राया हूं कि देश की स्रानादी की लड़ाई कहीं विदेश में वैठ कर जारी रख सकू।

इन्हीं दिनों मे मिश्र श्रीर लीबिया के युद्ध-चे त्रों मे सैंकड़ों-हजारों हिन्दुस्तानियों ने जर्मनों के सामने श्रात्म समर्पण किया था । उनको यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुभाष बाबू यूरोप में हैं श्रीर वे देश की श्राजादी की लंदाई के लिये एक सेना का संगठन करना चाहते हैं। वे उसमे भरती होने को लालायित हो गये।

इंस सेना का संगठन करने से पहले नेताजी ने आजाद हिन्द संघ का संगठन किया और बिलंन में उसका वेन्द्रीय कार्यालय कायम किया। नेताजी के प्राईवेट सेकेटरी के रूप में उनके साथ पूर्वीय एशिया आनेवाले श्री आविद हुसैन, जिनकी कि पूर्वीय एशिया आने के बाद आजाद हिन्द फीज में लेफिटनेएट कर्नल बनाया गया था, नेताजी का युरोप में साथ देने वाले पहिले हिन्दुस्तानी थे। युरोप मे आजाद हिन्द संघ की ओर से सबसे पहिला काम 'रेडियो प्रोग्राम' का शुरू किया जाना था। उसका यह काम सबसे महत्वपूर्ण था। यह काम जनवरी १६४२ से शुरू कर दिया गया था। इसी समय पहिला प्रोग्राम ब्राडकारट किया गया। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर २६ जनवरी १६४२ को 'आजाद हिन्द फीज" यानी 'फी इंपडिया आर्मी' के रंगठन का स्त्रपात्र किया गया और हमबुर्ग में इसकी छावनी डाली गई। इसका नाम 'फाइज इंपडीन लीजन' रखा गया। वह समारोह के साथ इसका प्रारम्भ किया गया। इस अवसर पर जर्मन और जागानी प्रतिनिधि भी उपस्थित हुये थे।

नेवाजी का विचार पहले इस फौज मे केवल चार सौ सैनिक भरवी करने का या। लेकिन, नेवाजी की अपील का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भरवी होनेवालों की संख्या शीघ्र ही चार हजार वक पहुँच गई। उनमें कई युनिट शामिल थे। इनमें पैराश्र्टी, पैदल, घुड़सवार, यान्त्रिक आदि सभी युनिट थीं। रेगेनवामलेगर से मील की दूरी पर मैजिंग्स में शिक्षण कैम्प लगाकर सैनिकों को आवश्यक ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। खूनिम्खुर्ग में भी शिक्षण के लिये एक कैंप लगाया गया था। शिक्षण यानी ट्रेनिंग का काम बहुत उत्साह के साथ चला और सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र को शिचा दी जाने लगी । छोटी-बड़ी मशीनगर्नो, टैंकों का प्रति-रोघ करनेवाली तोपों, मोटरस, पहाड़ी ग्राकमणों, तैराकी, शुड़सवारी, निशानेवाजी ग्रादि सभी का श्रभ्यास कराया जाने लगा । खूनिग्सवर्ग के शिक्षण से पहिले फ्राकेनशुर्ग में प्रारंभिक शिक्षण प्राप्त करना ग्राव-स्पक था।

कठोर फीजी शिक्षण के श्रलावा 'फाइज इएडीन लीजन' के लोंगो श्रीर श्रफ्तमगें को गजनीतिक शिक्षण भी दिया जाता था । श्रपने देश श्रीर ससार का इतिहास, ६८५७ से पहिले श्रीर बाद की श्राजादी की लड़ाई का इतिहास, राष्ट्रीय नेताश्रों की जीवनिया श्रीर ससार की भिन्न भिन्न कान्तियों का बृत्तान्त राजनीतिक शिक्षण में शामिल था।

इस फीजी नगठन के साथ ब्राजाद हिन्द सघ ने युरोप में रहने वाले समस्त हिन्दुस्तानियां को लिरगे भरएडे के नीचे सगठित कर मिविल सग-ठन को, सुहढ जनाने का बच्न किया। यूरोप के सभी प्रमुख नगरों में उसकी शाखायें कायम की गई। युरोप में रहने वाले हिन्दुस्तानियों में श्री ए० सी० ऐन० नैम्वियार का प्रमुख स्थान था। इस लिये नेताजी ने उनको युरोप के देन्द्रीय सगठन का प्रमुख बनाया। नेताजी ने जन पूर्वीय एशिया के लिये युरोप से प्रस्थान किया, तब श्री नैम्बियार की ब्राजाद हिन्द सरकार का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया गया। ब्राजाद हिन्द सगठन एव ब्रान्दोलन में काम करने वाले ब्रान्य व्यक्तियों में प्रमुख ये ये—परराष्ट्र विभाग के प्रमुख डा० सुलतान, पेरिस-शाखा के ब्राव्यद्ध श्री ऐम० वी० राव, डा० मिल्लक, श्री गनपिल्लई, श्री सुरगुन्ता ब्रीर डा० करताराम। श्री नैप्वयार पेरिस में ब्राग्नेजों द्वारा नजरबद या केंद्र स्ताये जाते हैं।

युरोप के श्राजाद हिन्द सघ की श्रोर से प्रकाशन श्रीर प्रचार का कार्य भी वहुत व्यवस्थित श्रीर नियमित दग से किया गयाथा। संघ की त्रोर से "त्राजाद हिन्द" नाम का समाचार पत्र भी निकलता था। संघ के त्राधीन तीन रेडियो स्टेशन थ। उनके नाम थे- त्राजाद हिन्द रेडियो, नेशनक कामें स रेडियो त्रौर त्राजाद सुस्लिम रेडिया।

नेताजो ने फरवरी १६४३ में युरोप से पूर्वीय एशिया के लिये प्रस्थान किया था। जनवरी १६४३ में भी स्थापने पूर्वीय एशिया के लिये प्रस्थान करने का यन किया था स्थार स्थाप वर्तिन से चल कर रोम एहुँच गये ये। लेक्नि, प्रस्थान करने न-करने स्थापको मालूम हो गया कि स्थापकी योजना स्थार का पता स्थापको मालूम हो गया कि स्थापकी योजना स्थार कार्यक्रम का पता स्थापक खुफियास्रों को लग गया है। इस लिये तब यात्रा एकाएक स्थागत कर दी गई। दुवारा फरवरी में स्थाप फिर जर्मना से विदा हुये। इस बार स्थापकी विदाई, विदाई की तारीख, विदाई का रस्ता, विदाई का कार्यक्रम स्थीर विदाई के साधन स्थापित, विदाई का रस्ता, विदाई का कार्यक्रम स्थीर विदाई के साधन स्थापित, विदाई का एवा । स्थव तक यह सब गुप्त रहत्य बना हुस्रा है। बाद मे लेफिटनेएड कर्नल ए० हसन स्थार मेजर एन० जी० स्वामी ने, जो नेताजी के प्राइवेट सेकेटरी के रूप में स्थापके साथ वर्तिन से टोकियो स्थापे थे, इतना ही पता दिया कि स्थाप सब जर्मन पनडुक्वी से टोकियो पढुँचे थे।

श्राजाद हिन्द सघ के प्रधान पद को स्त्रीकार करने के साथ ही श्रीयुत सुभापचन्द्र शेस पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों के हृदय-सम्राट श्रीर श्रनभिषिक्त राजा वन गये । इस गुरुतर टायिस्व को निभाने में श्रापने दिन-रात एक कर दिया । सोते हुये लोगों को आपने भभकोर कर उटा दिया श्रीर उनके कानों में ग्राजाटी का मन्त्र फू क दिया। ग्रापके भाषणी का जादू का-सा ऋसर होता था। जहां भी कहीं ऋाप जाने, लोग ऋापका भाषण सुनकर मन्त्रमुग्ध हो जाते । सभी स्थानों पर स्त्रापके लिये एक साथ पहॅचना सम्भव न था, किन्तु सभी स्थानों के लोग आपके दर्शनों श्रीर त्र्यापके मुख से त्र्यापका भापण सुनने को लालायित थे l त्र्यापके पिछुले जीवन की विशेष जानकारी न रखने वाली को भी इतना तो मालूम हो ही गया था कि स्राप दो बार काम्रेस के प्रेसीडेन्ट यानी सप्टूर्णत चुने गये थे, सन् १६४१ के जनवरी माम में स्वतन्त्रता दिवस पर हिन्दुस्तान की सर्व-साधनसम्पन्न नौकरशाही की सर्वशक्तिसम्पन्न खुफिया पुलिस की ऋालीं में धूल भोंक वर कलकता मे श्राप निकल भागे थे, युरोप मे रहते हुये श्रापने स्वदेश की श्राजादी के लिये महान् श्राजाद हिन्द सगठन एव श्रान्दो-लन का स्त्रपात् किया था श्रौर ग्रव उसी मह्नान् कार्य वो सम्पन्न करने के लिये त्राप युद्ध का भीपण खतग उठा कर, त्रपने जीवन को जोखम में डाल कर, युरोप से प्वींय एशिया आ पहुंचे हैं। आपके महान् व्यक्तित्व का भी स्पष्ट ग्राभास उनको मिल चुका था । त्र्रापका दर्शन करने श्रौर श्रापके श्रीमुख से श्रापका भाषण सुनने की उनमें उत्सुकता पैदा करने के लिये इतनी ही जानकारी बहुत थी।

१५ जुलाई १६४३ के बाद श्रापने मलाया का त्फानी हैं र किया

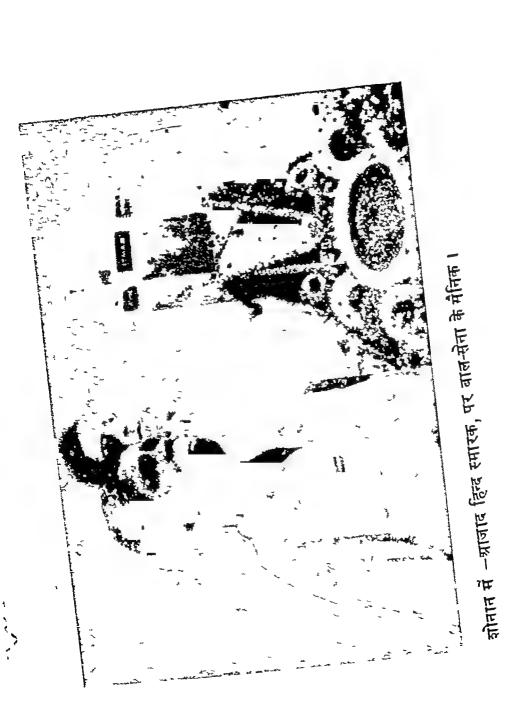



घोषणा करते हुये श्री करोम गनी, जनरल कियानी श्रीर जनरल चैटर्जी पास में खडे है नेताजी—श्राजाद हिन्द की सीमा में श्राजाद हिन्द फौजके प्रवेश करने की २१ मार्च १९४४ को श्रीर कोने-को मैंने पहुचने का श्रापने यत्न किया। ५ श्रगस्त को श्राप वैकीक गये। वहा जनता ने श्रापका हार्दिक स्वागत किया। वहा श्राप लगभग एक स्ताह रहे। छुलोनकोन विश्वविद्यालय के हाल में श्रापके कई सार्वजनिक भाषण हुये। श्रगस्त क्रान्ति के 'श्रम जो! भारत छोड़ो।' के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के ऐतिहासिक दिवस की ८ तारीख को श्राप बैंकोक में ही थे। उम दिन भी श्रापका विराट सभा में सार्वजनिक भाषण हुशा।

- बैंकीक के बाद स्राप वर्मा गये। वहां से इएडोनेशिया के जावा, सुमात्रा त्रौर बोर्नियो त्रादि स्थानो मे गये। जहा भी त्राप जाते, हिन्दु-स्तानी त्र्यापको सिरमाथे पर बिठा कर त्र्यापका स्वागत करते। सार्वजनिक सभात्रों में भीड़ का तो कहना ही क्या था १ जनसमूह उमड़ पड़ता था। चारों त्रोर नर-मुराड ही दीख पड़ते थे। लाखों त्राखे त्राप पर लगी रहती थीं। घएटो त्रापके भाषण सुनने पर भी लोगों की लालसा पूरी न होती थी। प्रायः त्र्यापके भाषण हिन्दुस्तानी में हुन्ना करते थे। एक-एक शब्द सुनने वालों के दृदय में तीर की तरह जा बैठता था। भाषणों में प्रवाह-स्रोज-तेज इतना स्वाभाविक होता था कि उनमें बनावट की कहीं छाया तक न रहती थी । ऋपने भाषाणों मे ऋाप ऋाम तौर पर हिन्दुस्तान की मुसीवतों का हृदयविदारक शब्दों में वर्णन किया करते श्रौर उन सबका एक ही उपाय बताया करते कि हम सबको ऐसे भ्रातृभाव की शृङ्खला में बंध जाना चाहिये, जिसके सामने जाति, सम्प्रदाय श्रौर धर्म श्रथवा वर्ग का भी कोई मेदभाव रहने न पाये । श्रापके भाषणों का सुनने वालों पर जादू का-सा असर पड़ता श्रौर स्रापकी वार्ते सुनने वालों के दिल श्रौर दिमाग में घर कर लेतीं । वे मन्त्रमुग्ध हो कर रह जाते । उन पर जब वे विचार करते, तब उनसे मिलने वाली प्रेरणा से उनमें नयी त्राशा श्रौर नये जीवन का संचार हो जाता। १६४३ के उन नाजुक दिनों में, इसमें तिनक भी सन्देह श्रौर श्रितिशयोक्ति नहीं है कि श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों के लिये मसीहा

( 100 )

त्रयार हो गया । स्वदेश की आजादी के लिये सब सम्भव वलिदान करने को वे महसा तय्यार हो गये। गरीबो पर उनका ख्रीर भी अधिक आश्चर्य-जनक एव ग्रद्भुत प्रभाव पड़ा । मलाया ग्रौर थाईलैएड के मजूरों ग्रौर ग्वालों, वर्मा के रिक्शा हाकने वालों, ग्रौर ग्रन्य प्रदेशों के भी ऐसे लोगों ने धनियों को मात दे डाली। उनकी जितनी सराहना की जाय, थोड़ी है। वे पहिले थे, जिन्होंने नेताजी के ऋादेश पर ऋपना सर्वेस्व उनके चरणों पर न्यौद्यावर कर दिया था। वे सार्वजनिक सभाग्रों में इस श्रद्धा-मिक्त के साथ त्राते कि नेताजी पर सर्वस्व लुटा कर वापिस लौटते । वह हर्य कितना सुन्दर, आकर्षक और प्रभावीतादक होता था, जब कि वे लोग उन सभायों में ख्रपने जीवन की सारी कमाई या बचत छोटी छोटी पेटियो में रख कर लाते ख्रीर उनको खपने महान् नेता के चरणों में चढा कर वापिस लौटते । भगवान के मन्दिर में भेंट चढाने के लिये जाने वाले भक्त से नहीं अधिक भिक्त एव अदा उनके हृद्य में होती थी। उनके अदा-भिक्त से युक्त इस बिलदान या उत्सर्ग पर नेताजी मुग्ध हो जाते ऋौर भावावेश में त्रापका हृदय भर स्राता । उनको हृदय से लगा कर स्राप धनियों के सामने उनका ग्रादर्श उपस्थित कर उनसे उनका श्रनुकरण करने की ऋपीन करते। मलाया ऋौर थाईलैएड के ग्वालों मंतो उत्साह का इतना ऋधिक संचार हुआ कि उन्होंने अपना सर्वेस्व और पशु आदि भी त्राजाद हिन्द सघ को सिपुर्द कर त्रापने को नेवाजी के चरणों में सौंप दिया श्रीर स्वदेश की श्रानादी के लिये खड़ी की गई सेना में वे भरती हो गये। श्राजाट हिन्द श्रान्दोलन श्रीर संगठन को इतना मजवृत बनाने का अधिकतर श्रेय युक्तप्रान्त और पजान से आने वाले इन ग्वालों श्रोर दित्त्रण भारत से श्रानेवाले इन मजूरों को ही है । थाईलैएड में रहने वाले खाले तो प्रायः गोरखपुर जिले के ही थे I लेकिन, धनी ग्रौर सम्पन्न व्यक्ति भी पीछे न रहे । देर से ही क्यों न हों, जब वे ग्राये, तब उन्होंने भी त्याग श्रौर विलदान करने में कुछ उठा न रखा। वे भी इजारों की सख्या में आये और उन्होंने भी दिल खोल कर रुपये-पैसे

त्र्यादि से भरपूर सहाय<u>ता</u> की ।

सार्वजिनक सभाश्रों में नेताजी को मालाश्रों से लाद दिया जाता था। कभी कभी नेताजी उन मालाश्रों को नीलामी पर चढा देते। सदा ही लाखों रुपया इस प्रकार जमा होता।

### २ त्राजाट हिंद फीज नेता जी की कमान में

श्राम जनता में उत्साह की लहर दौड़ जाने पर नेताजी ने श्रपने को श्राजाट हिन्द सगठन का कायाकल्प कर उसको मुसगठित करने में लगा दिया। श्राजाट हिन्द पौज के सैनिकों श्रीर जनता के श्रनुरोध पर नेताजी ने 'सुप्रीम कमाएडर' की हैसियत से श्राजाद हिन्द फौज को कमान भी श्रपने हाथों में ले ली। इस श्रवसर पर २५ श्रगस्त १६४३ को श्रापने फौज के नाम निम्न श्राशय का विशेष श्रादेश जारी किया:—

"श्राजाट हिन्द श्रान्टोलन श्रौर श्राजाद हिन्द फौज के हित में मैं श्रपनी फौज की कमान श्राज श्रपने हाथों में लेता हूँ। मेरे लिये यह परम गर्व श्रौर गौरव की बात है, क्योंकि किसी भी हिन्दुस्तानी के लिये इससे बड़ी इज्जत श्रौर क्या हो सकती है कि उसको हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिये खड़ी की गई सेना का सेनापित नियुक्त किया जाय। मुक्ते जो काम सौपा गया है, उसके गुरूतर भार को मैं भली प्रकार श्राज्यन करता हूँ। मैं इस जिम्मेवारी के भार के नीचे दव-सा गया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुक्ते हिन्दुस्तानियों के प्रांत श्रपना कर्तव्य पालन करने के लिये यथेष्ट श्रौर श्रावश्यक शक्ति प्रदान करे। मैं किसी भी श्रवस्था में, चाहे वह कितनी भी कठोर श्रौर विपरीत क्यों न हो, उससे विमुख न होऊ।

"में अपने को अपने ३८ करोड़ देशवासियों का सेवक मानता हूँ, भले ही वे भिन्न भिन्न धमों के मानने वाले क्यों न हों। मैं इस रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये दृढ़ निश्चय हू कि मेरे हाथों में इन ३८ करोड़ के हित सर्वथा सुरिचत रहें और हर हिन्दुस्तानी का सभर में व्यक्तिगत विश्वास बना रहे। निष्कलंक राष्ट्रीयता, विशुद्ध न्याय और

सर्वथा निष्पत्त व्यवहार के ऋाधार पर ही हिन्दुस्तान की ऋाजादी के लि जूभने वाली फौज खड़ी की जा सकती है।

"मातृभूमि की श्राजादी प्राप्त करने, ३८ करोड हिन्दुस्तानियों व सदमावना पर निर्भर श्राजाद हिन्द की सरकार की स्थापना करने श्रौ स्वदेश की श्राजादी की निरन्तर रक्षा करने वाली स्थायी सेना के संगठ करने में श्राजाद हिन्द फौज को बहुत श्रिधिक हाथ बटाना है । इस लिये हमे श्रपने को ऐसी फौज के ढ़ाचे में ढ़ालना है, जिसका एकमा लद्य होगा हिन्दुस्तानियों की श्राजादी श्रौर एकमात्र इच्छा होग स्वदेश की श्राजादी के लिये कुछ कर गुजरने या मर मिटने की । ज इम खड़े हों, तब श्राजाद हिन्द फौज पत्थर की दीवार बन जाय श्रौर ज इम कूच करें, तब हम पत्थर कूटने वाली मशीन बन जाय।

"हमारा काम इतना श्रासान नहीं है। युद्ध बहुत लम्बा श्रौर बहु
भयानक हो सकता है। लेकिन, न्याय श्रौर श्रपने ध्येय की पवित्रता ने मेरा दृढ विश्वास है। हमारे ३८ करोड़ देशवासी, जो संसार की श्राबार का एक-पाचवा हिस्सा है, श्राजाद होने का पूरा श्रधिकार रखते हैं श्रौ वे श्रब उसकी कीमत श्रदा करने को तैय्यार हैं। इस लि श्रव ससार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, जो हम को हमा जन्मसिद्ध श्रधिकार श्राजादी से कुछ दिन के लिये भी वैचित रह सके।

"साथियो त्रीर त्रप्रसरो ! तुम्हारी निःस्वार्थ साधना त्रीर निष्कलं देशमिक के वल पर निश्चय ही त्राजाद हिन्द फीज स्वदेश क त्राजाद करने में सफल होगी । मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ रि त्रान्त में हम ही विजयी होंगे । हमारी विजय-यात्रा का श्रीगणेश कर का हो चुका है ।

"त्रपने मुख से "चलो दिल्ली" के नारे का जयघोष करते हुये ह अपनी कूच और लड़ाई तब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारा राष्ट्री अराडा नई दिल्ली में वायसराय भवन पर फहराने न लग जायगा औ हमारी ग्रानाट हिन्द फीन की दिल्ला के पुराने ऐतिहासिक लाल किले में विजय परेड न होगी।"

सिपहसालार यानी सुप्रीम कमाण्डर की ईसिनत से अपने हस्तादारों से आजाद हिन्द फीज के सदर मुकाम से २५ अगस्त १९४३ की नेताजी ने यह आदेश जारी किया था।

नेताजी के सिपहसालार की कमान श्रपने हाथों मे लेते ही फीज में नया जोश पेदा हो गया । मभी कैमों से युद्ध-बदी घड़ाघड़ फीज में भगती होने के लिये ग्राने लगे। नागरिकों में भी फीज में भरती होने के लिये त्रपार उत्साह पैदा हो गया । १९४२ में भरती के लिये की गई ऋपील पर भी काफी सक्या में लोग सेना में भरती हुये थे। लेकिन, जापानियों के उपेचापूर्ण रुख श्रीर उन द्वारा पैटा की गई बाधाश्रों के कारण उस समय वह योजना बीच मे ही रह गई। ग्रंच नैताजी के ग्राने पर वह योजना फिर हाथ में ली गई श्रीर मलाया में भिन्न-भिन्न कैम्पो में लग-भग सात हजार रगरूटों को सैनिक शिद्धा देने का काम शुरू किया गया। नागरिकों ने दबादब मेना में भरतो होना शुरू किया । उनकी संस्पा इतनी अधिक थी कि उनको सभालना और सैनिक शिक्षा देने का प्रवन्ध करना मुश्क्ल हो गया। मलाया के बाट थाईलेएड ग्रीर वर्मा में भी त्रानेक कैम खोले गये। फिर भी रगवटो को सभालना श्रीर उनके लिये समुचित व्यवस्था करना सभव न हुआ। इन रगरूटो मे अधिक सख्या दिच्या भारत से त्राये हुये मज़रों, युक्तप्रान्त तथा पजाव से त्राये हुये ग्वालों श्रीर पनाव से भरती किये गये पुलिस के सिपाहियों की थी। भरती के समय हर नागरिक को परिशिष्ट १ में दिया गया प्रवेश-पत्र श्रीर परिशिष्ट २ में दिया गया प्रतिचा पत्र भरना होता था।

कुछ ही महीनों मे ज्ञाजाद हिन्द फीज के सैनिको की सख्या ३८ हजार पर पहुच गई। निसन्देह सबको शस्त्रास्त्र से सुसज्जित नहीं किया जा सका। शस्त्र, गोलाबास्ट ज्ञौर कपड़ों को भी बेहद कमी थी। केवल एक डिविजन को पृरी तरह तैंच्यार किया जा सका था। इसमें अपन्य

दुकिद्यों के त्र्यलावा नयी खड़ी की गई सुभाष ब्रिगेड भी गायिल थें उसमें शामिल ब्रिगेड़ निम्न प्रकार थीं :—

- (१) सुमाष त्रिगेड —कमाग्डर मेजर जनरल शाहनवाज खि
- (२) गांधी विगेड-कमाडर कर्नल आई० जे० कियानी।
- (३) श्राजाद व्रिगेड-कमार्डर कर्नल गुलजारासिंह ।
- (४) नेहरू त्रिगेड-कमाडर कर्नल जी० ऐस० दिल्लन।

'स्पेशल सर्विस ग्रुप' का नया नाम नं० १ बहादुर ग्रुप रखा गया ग्रौर उसके कमाण्डर कर्नल बुरहानुद्दीन बनाये गये। नं० २ बहादुर ग्रुप के कमाण्डर मेजर फतेखा नियुक्त किये गये। इन बहादुर ग्रुपों का काम शत्रु प्रदेश मे गश्त लगाना, उनकी योजनात्रों का पता लगा कर उनको विफल बनाना, उनके भेद मालूम करना, उनकी सेना मे प्रचार करना ग्रौर उनकी गति-विधि का पता लगाना था।

इएटेलिजैंस मुप के कमाएडर कर्नल ऐस. ए. मिल्लिक बनाये गये। इसका काम भी प्रायः वही था, जो बहादुर मुप का था। लेकिन, इस मुप के सैनिक शत्रुसेना की पंक्ति में दूर तक जाकर उसके मेद मालूम किया करते थे।

कुछ समय बाद नं २ २ और न० ३ डिबीबन भी सगिटत किसे गये। न० १ के आसाम के मोर्चे पर कूच करने पर नं० २ को रगून भेजा-गया था और न० ३ को मलाया मे रखा गया था। इसमें अधिक-तर सैनिक नागरिकों मे से भरती हुये थे।

सिंगापुर श्रीर रगून के पास कोम्बे में श्रफ्सरों के शिक्षण के लिये दो स्कूल खोले गये। इन स्कूलों में सेंकडों को श्रफ्सर के काम की शिक्षा दी गई। उन्होंने समय श्राने पर बर्मा श्रीर हिन्दुस्तान की सीमा पर लड़ी गई लड़ाई में बहुत बहादुरी का परिचय दिया श्रीर बहुत ही साहसपूर्ण काम किये।

## ३. त्राजाद हिन्द संघ

ग्राजाट हिन्ट फौज के पीछे जो संगठन या, उसका नाम था श्राजाद

हिन्द गत यानी इण्डियन इण्डिपेण्डेस लीग । उसको भी नये सिरं से सगिति शिया गया। मलाया, थाईलेण्ड, वर्मा, अण्डेमन्य, जावा, सुमात्रा में शिलेस, वानिया, फिलिपाइन्स, चीन छोर जापान म सब न्यानी में थोड़े ही समय में सब की शापाछों का डाल मा बिछ गता। सिगापुर में उसका सदर मुराम यानी केन्द्रीय कार्यालय रूपा गया। जनवरी १६४५ में वह रगृन ले जाया गया। ग्रालबत्ता शास्त्रा कार्यालय के रूप में केन्द्रीय कार्यालय का बुछ हिस्सा तब भी सिगापुर में बना रहा।

इन मब देशों में खलग-खलग प्रादेशिक कमेटिया कायम थीं। उनका सीधा मग्बन्ध केन्द्रीय कार्यालय के माथ था। प्रपने नीचे की शाखाओं पर प्रादेशिक कमेटी का नियन्त्रण था। केन्द्रीय नार्यालय के नीचे पन्द्रह विभाग थे, जिनमे मुख्य ये थे —(१) रसट, (२) छार्य, (३) जाच, (४) प्रकाशन तथा प्रचार, (५) महिला, (६) संनिक भग्ती छीर शिच्चण, (७) शाखाये, (८) सार्वजनिक सेवा छीर (६) शिचा।

प्रादेशिक कमेटियों के नीने भी ये सब विभाग थे। ग्राजाट हिन्ट श्रान्दोलन का ग्राधार यही कगटन था। ग्रापने-ग्रापने इलाके में सारा काम प्रादेशिक कमेटिया करती थीं। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त फएड कमेटिया ग्रीर रसद विभाग के लिये सामान ग्वरीदने के लिये नियुक्त कमीशन उनके इलाके में उन्हीं की मार्फत काम करते थे।

### ४. मलाया प्रादेशिक कमेटी

मलाया में श्रांबाद हिन्द संघ की प्रादेशिक कमेटी छोर उसके श्रुन्तर्गत शाखाश्रों का फिर से नया संगटन करने में श्रांधिक रामय नहीं लगा। मलाया प्रादेशिक कमेटी के श्रध्यद्ध श्री जे ए थिवि नियुक्त किये गये। कमेटी के श्रन्य प्रमुख सदस्य निम्न लिखित थे — पेनाग से डाक्टर के. पी के मैनन, सिंगापुर से श्रा चिद्यचरम तथा श्री ए येलण्या, कालालम्पूर से ब्रह्मचारी कैलाशम् तथा डा लद्मी स्वामीनाथम्। सारे मलाया में ७० शाखार्ये कायम होकर दो लाख सदस्य बनाये गये।

भरती —नेताजी के शुभागमन के बाद मलाया की कमेटी ने सबसे अधिक जोर सैनिक भरती पर दिया। यही उसका पहला और प्रमुख काम था। मलाया में इस भरती के लिये कई केन्द्र कायम किये गये और सैनिक शिक्षण के लिये भी कई कैम्प खोले गये। इनमें कुछ के नाम ये ये:—पेनाग का स्वराज्य इन्स्ट्राट्यूट, सिगापुर का आजाद स्कूल और कालालप्यूर का भारत प्य ट्रेनिंग केम्प। इसके अलावा ईपोह, सेरेम्बान और सेलातार के कैम्प भी ट्रेनिंग का अञ्छा काम कर रहे थे। मलाया से २० हजार से कहीं अधिक मजूरों और ग्वालों ने अपने को आजाद हिन्ट फीज के लिये प्रस्तुत किया था। लेकिन, ७००० से अधिक के लिये कैम्प ही न थे, जहा उनको भरती किया जाता और सैनिक शिक्षा दी जाती।

ऋर्थ व्यवस्था — केवल हिन्दुस्तानियों से ही इस आन्दोलन के लिये पैसा लिया जाता था। अर्थ विभाग के द्वारा जमा किये जाने वाले चन्दे-के लिये नेताजी की यात्रा में भी लाखों डालर इकट्ठे किये गये थे। अनेकों हिन्दुस्तानियों ने सच्चे अर्थों में अपना ता, भन, धन-सबस्व आन्दोलन के लिये नेताजी के चरणों में भेट चढ़ा दिया था। गरीब लोगों ने तो अपना सब कुछ आजाद हिन्द फीज के अर्पण कर दिया था। जनवरी १९४५ के दो ही सप्ताह में मलाया में ४० लाख डालर जमा हुआ था। मलाया में इकट्टी हुई रकम करोड़ों डालर तक पहुँच गई।

प्रचार श्रीर श्रान्दोलन—मलाया कमेटी का यह विभाग केन्द्रीय कार्यालय के साथ ही मिला दिया गया था। केन्द्रीय कार्यालय के रगृन ले जाये जाने के बाद भी यह विभाग सिंगापुर के कार्यालय के साथ ही रखा गया था। सब प्रादेशिक कमेटियों का काम प्रांयः एक ही रीति से सिंमिलित रूप में होता था। सी ऐस ए अटयर इस विभाग के मन्त्री थे। आजाद हिन्द सरकार की स्थापना होने पर उनका इस विभाग का

मिनिस्टर बना दिया गया था । इस विभाग द्वारा हो रेडियो प्रोग्राम हर रोज होते थे। एक का नाम 'श्राजाद हिन्द सब सदर मुकाम रेडियों' था. जिसका नाम त्राजाट हिन्द सरकार की स्थापना के बाद 'श्राजाट हिट सरकार सदर मुकाम रेडियों रखा गया था श्रीर दूसरे का नाम 'श्राजाट हिन्द फीज रेडियों' था।

इस विभाग के प्रेस-उपविभाग की श्रोर से वर्ड दैनिक श्रीर साप्ता-हिक समाचार पत्र निक्लते थे। सरकारी गजट श्रीर श्रन्य सरकारी प्रका-शन भी इसी विभाग की श्रोर में प्रकाशित किये जाते थे। श्री ऐम शिवराम इसके डाइरेक्टर थे। दैनिक पत्रों के नाम थे—"श्राजाद हिन्द" (श्रग्रेजी), "श्राजाद हिन्द" (रोमन हिन्दुम्नानी), "स्वतन्त्र भारतम" (तामिल श्रीर मलयालम) श्रार "पूर्ण स्वराप्य (तामिल)। साप्ताहिक पत्रों में "श्रावाज ए हिन्द" सबसे श्रिषक लोकप्रिय था। यह पत्र प्रायः सभी हिस्दुस्तानी भाषात्रों में निकलता था।

#### ५. श्री ऐस. ए. श्रय्यर

इसी प्रसग में इस महत्वपूर्ण विभाग का सचालन परने वाले श्री ऐस ए श्रय्यर का सिल्प्त परिचय देना ग्रावश्यक है। ग्रापने पहले तो इस विभाग के ग्रथ्यच्न ग्रीर बाद में ग्राजाद हिन्द सरकार में मिनिस्टर होकर इसका काम बहुत तत्परता के साथ चलाया था। ग्रापने १६१ में वम्बई में एसोसियेटड प्रेस में सहायक सम्पादक ग्रीर सहायक रिपोर्टर के रूप में ग्रपने पत्रकार जीवन का प्रारम्भ किया था। १६२ में ग्राप ए पी ग्राई. ग्रार रायटर के कलकत्ता ग्राफिस में सम्पादक नियुक्त किये गये। नवम्बर १६३२ से ग्रप्में ल १६३३ तक ग्राप लन्दन में रायटर के दफ्तर में सम्पादकीय विभाग में रहे। १६३६ से १६३६ तक ग्राप रगृन में ए पी. ग्राई के ग्राफिस के मैनेजर रहे। महायुद्ध के शुरू होने पर बैकीक में रायटर के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। पूर्वीय एशिया में युद्ध

शुरु होने और थाईलैएड में जापान का प्रभुत्व कायम होने तक ग्राप उसी पट पर रहे। त्र्याजाद हिन्द संघ का वें जैक में सदर मुकाम कायम होने पर त्राप उसमें त्रागये त्रौर त्रापने युद्ध परिषद् के सदस्य श्री के. पी. के. मैनन के साथ रेडियो कार्यक्रम का काम संभाल लिया । १६४३ में सद्र नुकाम के सिंगापुर लाये जाने पर त्राप भी वहां त्रा गये स्रौर इस विभाग के मन्त्री नियत किये गये। अक्टूबर १९४३ में नेताजी द्वारा ऋाजाद हिन्द सरकार के कायम किये जाने पर आप उसमे प्रकाश न विभाग के निनिस्टर नियुक्त किये गये। जनवरी १९४४ में श्राप भी श्राजाद हिन्द संय और सरकार के सद्र मुकाम के साथ वर्मा त्रागये। यहा ऋपने विभाग के मिनिस्टर के ऋलावा ऋाप - ऋावाद हिन्द सरकार के सेके टरी भी नियुत कर दिये गये। बाद में आप युद्ध परिषद् के सदस्य भी नियुक्त क्यि गये। अप्रैल १६४५ में नेताजी और मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने साथ ग्राप भी रंगृन से बैंकीक ग्रौर सिंगापुर चले त्राये। १६ त्रागस्त १६४५ के स्राप सिंगापुर से नेतार्जा के साथ हवाई जहाज पर बेंकीक श्रौर चैगोन होते हुये जायान जाने का सवार हुपे। चैगोन से नेताजी एक हवाई वहाच से ऋौर ऋाप दूसरे से रवाना हुये। २२ ऋगस्त को ऋाप नापान पहुँच गरे श्रौर तीन दिन बाद श्रापको नेताजी के हवाई जहाज के साथ हुई दुर्बेटना का पता चला। १६ नवन्बर १६४५ को नापान से हवाई नहान से चलकर स्राप २१ नवन्त्रर को हिन्दुस्तान स्रा पहुंचे। दो दिन तक श्रापको ताल किले में नजरवन्द्र रखने के बाद विना शर्त रिहा कर दिया गया। त्रापने बचाव के गवाह के तौर पर लाल किले में सर्वश्री राइ नवान, सहगल और दिल्लन पर चलाये गये ऐतिहासिक मुकद्दमें में महत्वपूर्ण गवाही दी। दिल्ली में आपने आजाद हिन्द कमेटी का काम सभाल कर उमका बड़ी योग्यता ऋौर तत्परता के साथ संचालन क्या।

सार्वजनिक सेवा और सहायता—राजनीतिक कार्य के अलीवा

श्राजाद हिन्द मघ मी श्रोर से मार्वजनिक सेवा श्रीर महायता का नाम भी किया गया। मलाया प्रादेशिक कमेटी ने इस काम पर बहुत रूपया खर्च किया श्रोर युद्ध के भीषण सम्ह में हिन्दुस्तानियों मी सराहनीय सेवा की। मज् श्रार गरीय इस सम्ह के विशेषल्प से शिकार हुये थे। श्रानेक स्थानीय शापात्रों ने डाकरगं, द्वादाल तथा पर्य श्रादि की सब प्रकार की सहायता एवं सेवा का कार्य सगदित निया। कुश्रालालग्यूर में इस काम के लिये सबसे बढ़ा केन्द्र था। यहा एक समय इर रोज एक हजार स्त्री-पुरुषों श्रीर बच्चों को सहायता दी जाती थी श्रीर तर मासिक खर्च ७५ हजार डालर से श्रिषक ही होता था।

हिन्दुस्तानियों को जमीने दिलावर श्राबाद करने का काम भी मलावा की प्रादेशिक कमेटी ने श्रपने हाथ में लिया ! २००० एवड़ ने श्रिधिक कंगली बीरान जमीन माफ की गईं श्रीर श्राबाद होने वाले हिन्दुस्ता-नियों को खेती के लिये दी गईं।

हिन्दुस्तानी बच्चों की शिक्ता का काम भी सघ की छोर ते किया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों की इसके लिये स्थापना की गई छौर उनका मध की छोर से सचालन किया गया। इन सब विद्यालयों में रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी पढ़ाई जाने लगी। युद्ध के तीन वर्षों में शिक्ता के सम्बन्ध में इतना ग्राधिक काम हुछा कि उससे पहले कुल मिलाकर भी इतना काम न हुछा था।

#### ६. यमराज की घाटी

हमारे हजारां देशवासियों को थाई-वर्मा-रेलवे पर का मुर्सावतें ऋौर वेइ जती फेलनी पड़ी है, उसका यहा उल्लेख करना ऋप्रासंगिक न होगा। जापानी हकूमत के दिनों में थाई-वर्मा का यह सीमा प्रदेश 'यमराज की घाटी' ही बन गया था। थाईलएड ऋौर मलाया पर जापान का कब्जा होते ही जापानियों ने थाईलएड ऋौर वर्मा को मिलाने के लिये एक रेलचे लाइन बनाने का निश्चय किया। उसके लिये

उनको मेहनर्ता और होशियार मजुर चाहिये थे । थाईलैएड और मलाया के मजूरों से उनका काम नहीं चल सकता था। वे बहुत ही स्रालसी थे। र्चानी मजूर जरूर बहुत मेहनती थे। लेकिन, उन पर जापानी भरोसा नहीं कर सकते थे। केवल हिन्दुस्तानियों से ही वह काम लिया जा सकता था और िवा मलाया के व कहीं स्रोर से इतनी स्रिधिक संख्या में मिल नहीं सकते थे। इसलिये उनको मलाया म भरती करने की उन्होंने कोशिश की। कुछ काली मेहे भी वहा हिन्दुस्तानियों में ग्रवश्य थीं। सघ में भी वे ग्रव्छी स्थिति रखते थे। जापानियों की कृपा प्राप्त करने के लिये उन्होंने मजूरों की भरती करने के लिये उनकी सहायता की। उनको घोखा यह दिया गया कि उनको स्वदेश की श्राजादी की लड़ाई लड़ने के लिये भरती किया जा रहा है। वे गरीत्र त्रिचारे दिस्त्य हिन्दुस्तान के निवासी थे। नेताजी के शुभागन से पहले की यह घटना है। स्रापके स्राने के बाद इस शरारत को रोका गया। लेकिन, पूरी तरह न रोका जा सका। जो पहले ही भरती हो चुके थे, उनको निर्दय, करू ख्रौर कटोर ठेकेदारों के हार्थी से छुटकारा दिलाना असम्भव ही था। इसमें सन्देह नहीं कि मलाया से वर्मा नाते हुये त्रानाद हिंद फौन के भी वह रेलने काम त्राने वाली थी, किन्तु इमारे एक लाख देशवासी वहा जिन परिस्थितियों में दिन काट रहे - थे, वे केवल भीषण ही नहीं, किन्तु नारकीय भी थीं। उनमें से 🕰 हजार को तो तिल तिल करके दारुण मौत का शिकार होना पड़ा था। को वच गये, वे जीवनभर के लिये पंगु वन गये। कम खुराक, मार-पीट, जंगली वीमारियों त्रादि का और परिणाम ही क्या हो सकता था ?

# ७. थाईलैएड प्रादेशिक कमेटी

नेताजी के पूर्वीय एशिया में त्राने के बाद थाईलैंड प्रावेशिक कमेटी का भी पुनर्गठन सुदृढ़ त्राधार पर किया गया। श्री त्रानन्दमोहन सहाय इसके अध्यक्त सुने गये। नेताजी की त्रपील पर थाईलैंग्ड के हिन्दुस्तानियों ने त्रपने को सर्वतोभावेन त्रान्दोलन के समर्पण कर दिया। जैसे ही

मरवार ईश्वनिंह विद्यार्थी-अवस्था से ही रावनीन्ते में भाग ले रहे ये। हिन्दुस्तान में अप राष्ट्रीय नहासमा आप्रेस के कुझ अधिकेशनों में मी समितित हुये थे। पूर्वीय एशिया के सुद्ध से रहिले अप वैंकीक में एक प्रमुख हिन्दुस्तानी व्यापारी फर्म के मैनेबर थे। इरिडयन नेशनल कौंसिल की स्थापना होने पर आपने उसको सुदृढ़ बनाने के लिये श्री रञ्जनाथ शास्त्री आदि के यतों में पूरा हाथ बद्या। बैंकीक नम्मेतन में आप

श्रन्छा प्रमाव पैटा किया था। श्राबाट हिन्द संघ की थाईलैएड में प्रादे-शिक कमेटी के कायम होने पर श्राप उसके सार्वजनिक सेवा तथा सहा-यता विमाग के मन्त्री नियुक्त किये गये थे। नेताजी के प्रधारने से पहिले याईलैएड के हिन्दुस्तानियों में भी निराशा छा रही थी। उस समय जनता की नितकता को बनाये रखने का सारा श्रेय श्रापको श्रौर शास्त्रीजी को

इसी प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये थे और वहा आपने

है। नेतानी के पधारने पर क्मेटी का पुनर्गठन किये नाने पर भी ऋाप

सार्वजितक सहायता तथा सेवा-विभाग के मन्त्री रहे और श्रापने दुगने उत्साह के साथ काम शुरू किया। जब श्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा की गई, तब श्राप उसके सलाहकार नियुक्त किये गये। बाद में श्राप श्री सहाय के स्थान में प्रावेशिक कमेटी के श्रध्यक्त चुने गये। श्रापने श्रपने नयें कर्तव्य का पालन बहुत सफलता के साथ सराहनीय ढंग से किया। चौद्ह सदस्यों को श्रापने श्रपनी कार्यसमिति श्रथवा मन्त्रिमंडल नियुक्त किया। पिडत रघुनाथ शास्त्री सलाहकार श्रीर बाद में श्र्यं विनाग के मन्त्री, डा. पी. एन. शर्मा प्रकाशन, प्रेस तथा प्रचार विभाग के मन्त्री, श्री ही. ए. कपासी सतद विभाग के मन्त्री, श्री हरवंसलाल प्रधान मन्त्री, मौलवी श्रवली श्रकवर सदती तथा सालनिमाग के मन्त्री श्रीर कर्नल जी. श्रार. नागर रंगलट मरती तथा सैनिक शिक्षण विभाग के मन्त्री थे। बाद में श्रापके श्रीर थाईलएड की प्रादेशिक कमेटी के कार्य तथा सेवाशों का सम्मान करने के लिये श्रापको श्राजाद हिन्द सरकार के मन्त्रिमएडल में ले लिया गया।

संगठन नेताजी की पुकार पर इतने उत्साह से काम हुआ कि थाई-लैंग्ड प्रादेशिक कमेटी के नीचे २८ स्थानीय शाखायें कायम की गई और सारे प्रदेश में नियमित रूप से संगठित कार्य होने लगा।

अर्थ-टयवस्था—ग्वालों से लेकर श्रीमन्तों तक ने आजाद हिन्द फएड में दिल खोलकर सहायता दो। थाईलएड में रहने वाला शायद ही कोई हिन्दुस्तानी बचा होगा, जिसने इसमें कुछ न-कुछ न दिया होगा। ऐसे ग्वाले और चौकीदार बहुत अधिक थे, जिन्होंने अपना खून-पिधा एक करके की गई जीवन की सारी कमाई हम फएड में दे दी थी। डेढ़ करोड से भी अधिक निकालस (लगभग ५० लाख रुपये) अर्थ विभाग ने जमा किये थे।

रसद - युद्ध-काल में केवल थाईलैंगड ही ऐसा प्रदेश था, नहां से अन्य प्रदेशों से अधिक युद्ध-सामग्री प्राप्त हो सकती थी। इससे यहा की प्रादेशिक कमेटी ने इस बारे में खूब काम किय। कपड़े, दवा-दारू, जूते, त्रानाज त्रादि यहा से वर्मा की त्रोर इतनी त्राधिक मात्रा में भेजा गया कि युद्ध के तीन वर्षों में इन सामान की थाइलैएड से वर्मा की त्रोर सतत धारा ही वहने लग गई। प्रादेशिक कमेटी की त्रोर से थाईलैएड में जूते की फैक्टरी के त्रालावा दूव जमाने (क्एडेंस करने) की भी फैक्टरी कायम की गई।

भरती छोर शिक्ष्ण — मलाया और वर्मा की अपेदा थाईलेएड में हिन्दुम्तानियों की सख्या बहुत कम थी, फिर भी यहा से आजाट हिन्द फीज में न्वयमेनिक बहुत अधिक सख्या में भरती हुए। एक हजार से अधिक ने ता अपने को सिनक सेवा के लिये प्रत्युत किया। इसलिये वैंकोक से नरीव पचास मील की दूरी पर छोलवूरी में एक शिक्षण केन्द्र खोला गया। इसमें पन्द्रह सी रगरूटों को सैनिक शिक्षा के लिये भरती किया आ मनना था। हिन्द चीन और मलाया से भी रगरूट इस कम्य में आवर सैनिक शिक्षा लेते थे। मेजर गनेशीलाल ने इस कम्य में युवकों को नीनिक शिक्षा देकर उनको सुयोग्य सैनिक बनाने का जो कार्य किया, उसके लिये उनकी निश्चय ही सराहना की जानी चाहिए।

प्रचार और आन्दोलन—इस विभाग का कार्य इतने सुन्दर दग ने नगिंदत किया गया था कि उसकी आर से रेडियो, समाचार पत्रा और प्रदर्शनों द्वारा संगिदत रूप ने नियमित प्रचार होता था। आजाद हिन्द रेडियो पर प्रति दिन डेढ घटे का कार्यक्रम होता था। इसमें समाचार, उसपर दिप्पणी दिनिक वार्ता, नाटक, सगीत आदि का समावेश था। पहिले साप्पार्टिन रूप में और शद में दैनिक रूप में 'आजाद हिट" नाम का प्रावेशिक रूपमें और वाद में दैनिक रूप में 'आजाद हिट" नाम का प्रावेशिक रूपमें और वाद में दैनिक रूप में 'आजाद हिट" नाम का प्रावेशिक रूपमें और वाद में दैनिक रूप में 'श्वाचाद हिट" नाम का प्रावेशिक रूपमें में वा मुख्य पत्र इसी विभाग की ओर से निकलता था। इसी की ओर से कई पुग्तियों भी निकाली गई थीं, जिनमें 'पावरीं एमि-उस्ट फ्लेग्टी,' ''नेताबी स्थीवृष्ठ" और ''इण्डिया फाइट्स आन" मुख्य थीं। इस सगदित और व्यवस्थित कार्य का सारा श्रेय डाक्टर शर्मा और श्री क्मक्दीन हर्याम्बी को है। डाक्टर शर्मा रेडियो पर अपने भागणों और समाचार पत्रों में अपने लेखों में हिन्दुस्तान की समस्याओं और

श्रानादी के लिये की गई हिन्दुस्तानियों की लड़ाई की विशद चर्चा किया करते थे। श्राजाद हिन्द सरकार की स्वतन्त्र नीति का श्रनुसरण करते हुए श्रापने नापानियों के हस्तद्दोप को कभी भी सहन नहीं किया ।

सार्वजिनक सेवा श्रीर सहायता—इस विभाग की श्रोर से बेंकीक में पहले दर्जे का एक श्रस्पताल खोला गया था। यहा दवाइया श्रीर डाक्टरी सहायता मुफ्त दी जाती थी। १६४४ में यह श्रस्पताल मित्रराष्ट्रों के हवाई-श्राक्रमण का शिकार होगया। उन निराश्रित श्रीर श्रपाइण हिन्दुस्तानियों को भोजन तथा वस्त्र श्रादि से सहायता की गई, जिनको जापानी थाई-वर्मा-रेलवे बनाने के लिये मलाया से भरती करके लाये थे श्रीर जो यमराज की उस घाटी से किसी प्रकार वचकर श्रागये थे। हिन्दुस्तानी बच्चों की शिद्धा का काम भी इसी विभाग की श्रोर से किया गया था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करके मलाया के ढंग पर शिद्धा की व्यवस्था की गई थी।

# वर्मा की प्रादेशिक कमेटी

नेतानी के शुभागमन के कुछ ही सप्ताह बाद बर्मा की प्रादेशिक कमेटी का भी कायाकल्प करके नये ढग पर पुनर्गठन किया गया। नापानियों ने चच्ट होकर प्रादेशिक कमेटी के पहिले प्रधान श्री बी. प्रसाद को वर्मा से निर्वासित कर दिया था। उनके स्थान में श्री करोम गनी श्रध्यच् चुने गये थे। दिसम्बर १६४३ में केन्द्रीय सगठन का सदर मुकाम रगून में श्राने पर उसी की श्रधीनता में प्रादेशिक कमेटी का भी काम होने लगा। सब शाखा कमेटियों के लिये श्रलग विभाग कायम करके श्री करीम गनी उसके मन्त्री नियुक्त किये गये। सर्वश्री ए. महबूब, एम. वशीर, एम. बाल, जोशी, के. पिल्लई श्रीर परमानन्द ने भी इस प्रादेशिक कमेटी के काम में विशेष उत्साह से भाग लिया।

वर्मा में सौ स्थानीय शाखायें कायम की गईं। उत्तरी बर्मा की प्रादे-शिक कमेटी ऋलग कायम की गई और उसका ऋलग कार्यालय मागडले में कायम किया गया। श्री गोपालसिंह उसके प्रधान मन्त्री नियुक्त किये गये, लो कि बहुत उत्साही, मेहनती श्रीर सच्चे कार्यकर्ता थे। डाल्या प्रादेशिक कमेटी श्रलग कायम की गई श्रीर श्रकयाव में उसका सदर मुकाम रखा गया। श्री मुलतान श्रहमद वहा के नेता थे।

श्रधे व्यवस्था—नेताजी की अपील का वर्मा पर जादू का-सा श्रसर पड़ा। वर्मा से म करोड़ से श्रधिक रूपया जमा हुश्रा। ऐसे लोग भी कुछ कम न ये, जिन्होंने श्रपना तन, मन, घन सर्वस्व श्राजाद हिन्द सध श्रथवा श्राजाद हिन्द सरकार को भेंट कर दिया था। इनमें श्री ए. हवीब श्रीर श्रीमती वेताई के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी लिये इन दोनों को सेवक-ए-हिन्द पदक से सम्मानित किया गया था।

### ६ श्री ए हबीब

श्री ए इबीब ने अपने जीवन का निर्माण स्वय ही किया था। आप वर्मों एक छोटी-सी दूकान पर साधारण-सी वेतन पर सहायक रूप में आये थे। भोजन और निवास का प्रवन्ध जरूर मुफ्त था। कुछ समय बाद आपने सुगधित तेल आदि को अपना काम शुरू किया। किरमत ने साथ दिया और आपका काम खूब चल निकला। लाखों का काम होने लगा। नेताजी के आने तक आप अपने कारबार में ही मस्त रहते थे। कुछ थोड़ा बहुत चन्दा आजाद हिन्द सघ के लिये जरूर दे दिया करते थे। नेताजीक भापणों का आपपर जादू का-सा असर हुआ। नेवाजी की अपील पर आप दो-टो लाख और तीन-तीन लाख का टान देने लगे। अन्त मे अपना सब कुछ आन्दोलन की भेंट करके आपने अपने को भी नेताजी को सींप दिया। कुल मिलाकर आपने एक करोड़ तीन लाख रुपया आजाद हिन्द फएट में दिया। नेताजी आपके त्याग और बिलदान का उल्लेख अपने भापणों मे प्रायः क्या करते और पूर्वीय एशिया के धनिकों से आपका अनुक्रण करने की अपील किया करते। 'सेवक-ए-हिन्द' पदक से आपको सम्मानित किया गया और बादमें रसद बोर्डका अध्यक्त बना दिया गया।

१६४४ के अन्त में नेताजी फएड कमेटी कायम की गई। लोगों ने खुले हाथों से इसमें चन्दा दिया और इस वाक्य को अपना आदर्श बना लिया कि "करो सब न्यौछावर बनो सब फकीर।"

भरती श्रीर सेनिक शिक्षा—वर्मा से छः हजार हिन्दुस्तानियों ने श्रपने को त्राजाद हिन्द फीज में भरती करने के लिए प्रस्तुत किया। श्रो टी ऐम के श्रलावा रगून के पास कोम्बे में भी ट्रेनिंग केम्प खोला गया। वर्मा में ऐसे चार कैम्प थे, जिनमें तीन हजार को सैनिक शिद्धा दी जा सकती थी। 'स्वराज्य यंगमैन ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट' भी एक था, जिसमें विशेष प्रकार की शिद्धा दी जाती थी।

रसद्—ि जिथावाड़ी शाखा सघ के प्रधान श्री परमानन्द की ऋष्यत्त्ता मे एक रसद बोर्ड कायम किया गया। श्री ए० हबीब इसके मन्त्री थे। श्री परमानन्द के रसद मन्त्री बनाये जाने पर श्री हबीब इसके ऋध्यत्त् बना दिये गये थे।

प्रचार ऋोर आन्दोलन—आजाद हिन्द का सदर मुकाम यहा ग्राने पर वर्मा कमेटी का यह विभाग उसी में मिला दिया गया था। रेडियो प्रोप्राम को फिर से संगठित किया गया। रगून ब्राह्मकास्टिंग स्टेशन से ग्राजाद हिन्द सदर मुकाम रेडियो ग्रीर त्राजाद हिन्द सरकार सदर मुकाम रेडियो काम करने लगे। त्राग्रेजी, रोमन हिन्दुस्तानी, उद्, हिन्दी, तामिल ग्रीर तेलगू में 'त्राजाद हिन्द'' दैनिक पत्र निकाला गया। त्रानेक पुस्तकें ग्रीर पुस्तकाये भी प्रकाशित की गईं।

सार्वजिनक सेवा—के लिये कई चिकित्सालय खोदो गये। कई राष्ट्रीय विद्यालय भी खोते गये और वर्मा की प्रादेशिक कमेटी की और से चलाये गये।

# १ अन्य प्रादेशिक कमेटियां

पूर्वाय एशिया के ग्रन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार की प्रादेशिक कमेटिया संगठित की गई थी। इन सब ने भी त्राजाद हिन्द न्नान्दोलन में सपये-पंसे, सामान श्रीर रगरूटों की भरती के रूप में यथासम्भव श्रिषक से श्रिष्ठक सहायता की थी। सुमात्रा, जावा श्रीर वोर्नियों की कमेटियों का सम्बन्ध श्रन्त तक सिंगापुर के केन्द्रीय दफ्तर के साथ ही रहा। जावा में बटाविया ब्राडकास्टिंग स्टेशन से श्राजाट हिन्ट रेडियो का कार्य-क्रम नियमित रूप से शुरू किया गया था। श्रकेले बोर्नियों से २०० स्वयं-सेवक श्राजाद हिन्द फौज में भरती हुये थे। इएडोचाइना, हागकाग, शर्घाई, फिलिपाइन्स श्रीर जापान से भी काफी हिन्दुस्तानी नागरिकों ने श्रपने को फीज के लिये प्रस्तुत किया था। शर्घाई श्रीर हागकाग के चौकीदारों में से बहुतों ने तो श्रपनी सारी जायदाद सध को भेंट कर दी थी। इन प्रदेशों से भी करोड़ों रुपये चन्दे मे प्राप्त हुए थे।

#### ११, श्राजाद हिन्द सरकार का गठन

नेतानी ने ५ जुलाई १६४३ की सिगापुर में हुए दूसरे सम्मेलन में श्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में नो विचार प्रगट किया था, उसके लिए श्राप श्रमुक्ल समय की प्रतीच्या में थे। १६४३ के मध्य श्रम्त्वर में श्रापने श्रमुक्त किया कि वह समय श्रागया है। सब के सगठन में नये जीवन का स्वार हो कर सब शाखाये व्यवस्थित श्रीर नियमित काम करने लग गई थी। नेतानो की श्रपील पर ननता ने श्राशा श्रीर कल्पना से भी कहीं श्रधिक काम कर दिखाया। श्रानाद हिन्द फीन फीलाद की दीवार बन कर खड़ी हो गई। २१ श्रक्टूबर के दिन सब शाखाओं के प्रतिनिधियों श्रीर नेताश्रों का एक सम्मेलन सिंगापुर में बुलाया गया, जिसका उल्लेख पूर्वीय एशिया के श्रान्दोलन के हितहास में भी गर्व के साथ किया नाता रहेगा। इसी सम्मेलन में नेतानी ने श्रानाद हिन्द सरकार की स्थापना करने की वह ऐतिहासिक घोषणा की थी, जो परिशिष्ट ३ में दी गई है। नेतानी श्रीर मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने

शपथ ली, जो परिशिष्ट ४-५ में दी गई है। मन्त्रिमन्डल का संगठन निम्न

श्री सुभाषचन्द्र बोस—राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, युद्धमन्त्री स्त्रौर पर-राष्ट्र मन्त्री का काम स्त्रापको सौंपा गया था ।

कप्तान (बाद में लैफ्टिनेएट कर्नल) कुमारी लद्दमी—मंहिला विभाग। श्री ऐस॰ ए॰ श्रय्यर—प्रकाशन श्रीर प्रचार विभाग। लैफ्टिनेएट कर्नल (बाद में मेजर जनरल)ए॰ सी॰ चटर्जी-श्रर्थ विभाग।

श्री त्रानन्दमोहन सहाय—मन्त्री की हैसियत रखने वाले सेक टरी। लेफिटनेएट कर्नल द्राजीज ब्रहमद, लेफिटनेएट कर्नल ऐन० ऐस० भगत, लेफिटनेएट के० के० भोंसले, लेफिटनेएट कर्नल गुलजारसिंह, लेफिटनेएट कर्नल ऐम० जेइ० कियानी, लेफिटनेएट कर्नल ऐ० डी० लोक-नाथन, लेफिटनेएट कर्नल ऐहसान कादिर ब्रीर लेफिटनेएट कर्नल शाह नवाज—मन्त्री की हैसियत से फीज के प्रतिनिधि।

श्री रासबिहारी बोस--प्रधान सलाहकार ।

सर्वश्री करीम गनी, देवनाथ दास, बी॰ ऐम॰ खान, ए॰ कलप्पा, जे॰ थिवी और सरदार ईशरसिंह—सलाहकार ।

श्री ए॰ ऐन॰ नरकार—कानूनी सलाहकार l

त्राजाद हिन्द सरकार की सहायता की घोषणा के बाद कुछ ही दिनों में संसार की नौ सरकारों ने उसके अस्तित्व और सत्ता को स्वीकार कर लिया था। उनके नाम थे—जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैएड, बर्मा, फिलिन्पाइन्स, मन्चूरिया, नानिकन—चीन और कोसिया। इस स्वीकृति के बाद भी युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण एक दूसरे के यहा एक-दूसरे के राजदूतों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थो। १६४५ में जापान सरकार के यहा राजदूत मेजने और उसके राजदूत को अपने यहा खुलाने का निश्चय किया गया था। श्री तेस्त्रों हाचिया जापान के राजदूत की हैसियत से आजाद हिन्द सरकार के यहा भेजे गये थे। लेकिन, युद्ध ने इतनी काल्दी ऐसा पलटा खाया कि दोनों सरकारों में नियमित रूप से कूटनीतिक

की मार्फत होता था। वे उसके मातहात प्रान्तीय सरकारों का काम करती थीं। १२ रानी कांसी रेजिमेसट

२१ ग्रक्नूवर १६४३ को सिंगापुर के लोगों को त्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना के लिये हुये समारोह के रूप में एक महान ऐति-हासिक उत्सव देखने का सौभाग्य मिला था। लेकिन, उनके भाग्यों में उससे भी कहीं ऋषिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्सव देखना लिखा था। उस क्रान्तिकारी महोत्सव पर ग्राजाट हिन्द ग्रान्टोलन में एक सुनहरी पन्ना जुडने वाला था। न केवल हिन्दस्तानीः विलक्त चीनी, जापानी, मलायावासी ऋादि सभी कैथे विलिंडग के पास वनाये गए हाई स्ट्रीट कैंग्प की स्रोर भागे चले जा रहे थे । यहां नेताजी उन महिलास्रों के लिये एक हैम्प का उद्घाटन करने वाले थे जिनके चेहरों को ही नही, श्रपितु किरमत को भी परदे में सदा के लिये दक दिया गया था, जो विदेशों तक में रहती हुई भी चौके के धुये की अन्वेरी में परदे की कैद में बंद रहने को लाचार कर दी गई थीं और जिनके लिये सूर्य की खुली धूप तथा खुली हवा का सेवन करना भी असम्भव बना दिया गया था । नेताजी ने इस दीन-हीन एवं पराधीन स्थिति से उभार कर उनको स्वाधीनता की सेना में ले जा कर खड़ा कर देने का जो निश्चय किया था, उसको यहां मूर्त रूप दिया जाने वाला था।

देवताओं के लिये दुर्लभ उस दैवीय दृश्य का क्या कहना है ! कैम्प के चारों ओर अपार भीड़ जमा थी । उसमें सभी देशों और सभी जातियों के लोग शामिल थे । कैम्प के भीतर नवजीवन की साद्मात्-प्रतिमा वनी हुई वीरागनाएं कन्धों पर बंदू के लिये सैनिक वेश में उपस्थित थीं। थोड़ी ही देर में 'इनिकलाव-जिन्दाबाद,' 'आजाद हिन्द जिन्दाबाद' और 'नेताजी जिन्दाबाद' के नारों से आकाश फट-सा गया। वह तुमुल घोष नेताजी के पधारने की सूचना देने वाला था। वीरांगनायें 'सावधान' का उच्चारण होते ही एक एक सैनिक पंक्ति में खड़ी हो गई। नेताजी को समान में सलामी दी गई। तिरंगा भराड़ा आपने फहराया। वीर महि-

लाश्रों ने राष्ट्रीय भराडे को सशस्त्र सलामी दी । केंप का उद्घाटन हुआ श्रोर नताजी ने श्रत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण बहुत ही श्रोजस्वी शब्दा में दिया। उसने श्रापने कहा कि "देश का भाग्य निर्णय करने में सदा ही महिलाश्रों ने विशेष भाग लिया है। " 'पिछले ही युग में हिन्दुस्तान में श्रिशेजों के श्राने से पहिले श्रहल्या वाई, रिजया बेगम, नूर-जहा श्रीर बंगाल की रानी भवानी ने दिखा दिया कि वे शासन के काम में कितनी सफल हो सकती हैं १ १८५७ में भी देश की श्राजादी के लिये लड़ी गई लड़ाई में भासी की रानी लच्मीवाई ने विदेशी सत्ता के विषद सेनाश्रों का सचालन किस बहादुरी से किया था १ " उस मासी की रानी की हार हुई थी; किन्तु हिन्दुस्तान तो कितनी ही भासी की रानिया पैदा कर सकता है। पूर्वीय एशिया की महिलायें सगठित हो गई हैं। श्रव उनको श्रपनी एक रेजीमेर्ट खड़ी करनी है। इसका नाम होगा—भासी रानी रेजीमेरट। वह श्राजाद हिन्द फीज का ही एक हिस्सा होगी।"

इस रेजीमेण्ट की कमाण्डर डाक्टर श्रीमती लद्मी स्वामीनाथम नियुक्त की गई, जो ग्राजाद हिन्द सरकार में महिला विभाग की मन्त्री यीं। इस प्रकार ग्राजाद हिन्द फीज में रानी मासी रेजीमेण्ट की स्थापना सारे ही ससार के लिये विस्मयननक समाचार था। हिन्दुस्तान के इतिहास में तो यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। पूर्वीय एशिया की हिन्दुस्तानी महिलाग्रों में विजली-मी दौड़ गई। मलाया, थाईलैएड, वर्मा तक से महिलाग्रों ने इस रेजीमेण्ट में भरती होने के लिये ग्रापने को मस्तुत किया। सिगापुर के बाद रगृन में भी महिलाग्रों की ट्रेनिंग के लिये एक कैम खोला गया। शीघ्र ही महिला सैनिकों की सख्या दो हजार पर पहुँच गई। पूर्वीय एशिया में सपरिवार रहने वाले हिन्दुस्तानियों की सख्या को देखते हुये यह सख्या विस्मयजनक थी। इससे पता चला कि महिलाग्रों में भी म्बदेश के लिये त्याग करने को कितना उत्साह है।

महिला सैनिकों को पिस्तील, राइफल, मशीनगन, ब्रेनगन श्रादि का चलाना सिखाया जाता था। बहुतों को तो 'नर्स' की शिक्ता टेकर श्राजाट हिन्द फीज की डाक्टरी यूनिट्स में शामिल किया गया था। इसके अति-रिक्त वे नाटक तथा अन्यं खेलों आदि का आयोजन किया करती थीं। उनका सब से अधिक लोकप्रिय नाटक 'रानी लद्दमी बाई' था। यह सब से पहिले अक्तुबर १६४४ में खेला गया था। लैफ्टीनेएट गुरउपदेश कौर ने रानी कासी का पार्ट अदा किया था। इस से हजारों डालर की आमदनी हुई थी।

वर्मा के युद्ध-लेत्र पर कृच करने वाली वीर महिलाओं ने जिस वहादुरी का परिचय दिया, वह यमराज के भी दात खट्टा करने वाली थी।
उनकी सख्या पाच सो से ऊपर थी। वे अधिकतर डाक्टरी यूनिट की नसें
थीं। उन्होंने वर्मा के प्रायः सभी अस्पतालों का काम अपने हाथों में ले
लिया। रंगून, मयाग, कलाव और मेमयो आदि अनेक स्थानों में ये
अस्पताल थे। इनमें उन्होंने अपने रोगां, आहत और घायल माइयों की
सराहनीय सेवा की थी। अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने कई
बार बड़ी वहादुरी, तत्परता, योग्यता और मृत्यु को पराजित करने वाले
अद्भुत साहस का परिचय दिया था। एक बार की घटना है कि मयाग
के अस्पताल पर अंगरेज़ा हवाई वहाजों ने रैडकास के भएडों की भी
परवा न कर अंघाधुं घ वम-वर्षा शुरू कर दी। आहत भाइयों को सेवा में
लगी हुई येवीर वहिने अपने स्थान से एक इच भी इधर या उधर न हुई।
उनकी वहादुरी की प्रशसा करते हुये नेताजी कभी भी थकते न थे।

निस्तिन्देह, रानी भासी रेजीमेण्ट की बहादुर कमाण्डर डाक्टर लच्मी ने भी अद्भुत साहस और बहादुरी का परिचय दिया। आप युद्ध के दिनों में बर्मा में ही रहीं। युद्ध का कोई ऐसा मोर्चा नहीं, जिस पर आप स्वयं न गई हों। कप्तान से आप मेजर बनीं और मेजर से लैफ्टिनेण्ट कर्नल बनाई गईं। १९४५ के शुरू महीनों में आप कलाव के आजाद हिन्द अस्पताल में कमाडेंट यीं। कुछ समय बाद नेताजी ने आपको रंगून आने का आदेश दिया। लेकिन, आप रंगून पहुच न सकीं। जंगलों में त्रापको कर लाना पदा, लहा कि त्रागे कहने हुये त्राग्ने जो पीछे लीहते हुये लापानियों में भीपण समर्प मचा हुया था। मई १६४५ में त्राप ताग्-माउची रोड पर गिरफ्तार की गई थीं। वहा से त्राप रगृन ले लाई गई। कुछ समय बाद प्रापको डाक्टरी करने की मुविधा दे ही गई। लेकिन, त्रापकी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों पर मन्देह किया गया। त्रालाद फील के संक्टाण्यन लोगों की सहायता करना भी पीकी त्राधिकारियों की सहन न हुत्रा। उनके मनमाने हुक्मों की अप परवा नहीं करती थीं। इस लिये त्रापको गिरफ्तार करके दिला गया। मार्च १६४३ में त्रापको वहा से रिरा किया गया त्रीर स्वदेश लीहने की त्रापको त्रापको त्रापको मक्टी स्वदेश लीहने की त्रापको त्रापको हार्टिक स्वागत किया। यहा भी त्रापको त्रापको ने लहा-तरा त्रापका हार्टिक स्वागत किया। यहा भी त्रापको त्रापको से सम को प्रा करने में त्राप लगी हुई है।

#### १४. भाजाद हिंद दल

श्राजाद हिन्द फीज हारा श्रमें जो कि कि से स्वाधीन किये गये प्रदेश की शासन-व्यवस्था करने के लिये उस दल मा मगदन किया गया था। इसमें श्राधिकतर नागरिक ही भरती किये गये थे। सिगापुर श्रीर रगृन के कै ग्यों में उनको सिविल शासन की शिक्ता दी गई थी। कर्नल एहसान कादिर इस दल के मियाया थे। उत्तरी श्रमों के मैमयो शहर में इस दल का सदर मकाम था। इसमें एक हजार से श्रधिक ही सैनिक थे। श्राजाद हिन्द फीज ने बब हिन्द्स्तान की मीमा में प्रवेश किया था, तब इस दल की कई दुकिया स्वतन्त्र किये गये प्रदेश में मेजी गई थीं। पलेल के पास मोरे तक वे पहुँच गई थीं श्रीर कलेवा में दल का एक कैंग्प था।

ईम्फाल से आजाद हिंद फीज के लीटने पर इनको भी लीटने का हुक्म दिया गया। लीटते हुये रास्ते में उनमें से वहुत से मलेरिया और खूनी पेचिश के शिकार हो गये। माएडले से २२ मील पर मडया में दल का एक कैम्प और ग्रस्पताल था। वहां भी बहुतों का देहान्त हो गया। 'करो-या मरो' का वत लेकर जान हथेली पर लेकर ये वीर ग्रपने घरों से निकले थे। निसन्देह, उन्होंने इस मृत्यु से कर्तव्य के च्लेत्र मे वीर गति प्राप्त की।

# १४. बाल सेना

रानी भाषी रेजीमेण्ट के समान ही बालक श्रीर बालिकाश्रों की सेना का सगठन भी नेताजों की दूर की सूभ का एक नमूना था। श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन की यह भी एक उत्कृष्ट देन थी। श्राजके बालक ही कल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे,—यह सोच कर नेताजी ने इस सगठन का श्रीगणेश किया था। ६ से १४ वर्ष तक के बालक श्रीर बालिकाश्रों की इसमें भरती की जाती थी। बर्मी, थाईलैंग्ड श्रीर मलाया में चारों श्रोर यह सगठन भी महसा ही फैल गया। इस बालसेना के सिपाही हाथों में विरगा भराडा लेकर राष्ट्रीय गीत गाते हुये गिलयों में चक्कर काटते हुये लोगों में नयी स्फूर्ति श्रीर नये जीवन का सचार किया करते थे।

समस्त पूर्वीय एशिया की बाल सेना के इन-चार्क कने ज इनायत उल्लाह इसन थे। उन्होंने इस सम्बन्ध मे एक पत्र भी निकाला था श्रीर कुछ पुस्तिकाये भी प्रकाशित की थीं।

इस बाल-सेना के वोर सिपाहियों ने जापान के पराजय के बाद तो बहुत ही शानदार काम किका। उन्होंने उन दिनों में प्रभात फेरिया श्रौर जलूस निकाल कर निराश हृदयों पर पराजय का कुछ भी श्रसर न होने दिया। जनता की नैतिकता को उन्होंने मरने श्रौर मुर्साने न दिया। श्रौर तो श्रौर वर्मा पर श्रिधकार करने लिये श्रानेवाली श्रग्रेज सेना में भी उन्होंने "जयहिन्द" की रूह फू क दी। श्राजाद हिन्द की मशाल को उन्होंने जुमने न दिया श्रौर वह श्राज भी वैसी ही जल रही है। श्राजाद हिन्द की भावना वर्मा श्रौर पूर्वीय एशिया की सीमा पार कर सारे ही हिन्दुस्तान में व्याप्त गई है।

## १५. भाजाद हिन्द वैंक

श्राजाट हिन्द सरकार ने ग्राप्रैल १६४४ में श्रपना बेंग कायम किया।
ग्राजाद हिन्द का यह राष्ट्रीय बेंक था। रगृन में ६४ यार्ग रोड़ पर इसका
केन्द्रीय दफ्तर था। श्राजाट हिन्द गरकार के लिये इक्ट्रा किया जाने
वाला चटा श्रीर श्रन्य सब मामान भी इसी में जमा किया जाता था।
५० लाख की पूजी के हिस्से बेचकर इसकी सगठित किया गया था।
निजी तीर पर लोगों के ३५ लाख नपये इसमें जमा थे। श्राजाट हिन्द
सघ के श्रर्थ विभाग ने जो चटा जमा किया था, यह भी सारा इसीमें
जमा किया गया था। वर्मा में १५ करोड़ से ऊपर, मलाया में ५ करोड़
श्रीर थाईलेंड में डेंड करोड़ जमा किया गया था। श्राजाट हिन्द की ब

वर्मा में वैक की तीन शाप्ताये थीं । हो र गृन में ग्रीर वीसरी दिल्य शान स्टेटस में तोगी में थी ।

मई १६४५ में अभेज प्रधिकारियों ने र गून में प्रवेश करने के बाद जब बेंक को बद किया, तब उसमें ३० लाग डालर नव्द जमा था। बेंक को अपना काम चालू रतने का प्रादेश देने और कुछ दिन काम करने की सुविधा देने के बाद भी एकाएक बद कर दिया गया था। श्री ऐस० ए० अय्यर बंक के प्रधान ये और डाइरेक्टर ये सर्वधी दीनानाय, एस० एम० रशीद, एच० त्रार० बेनाई, एच० ई० मेहता और कर्नल अलगपान। श्री दीनानाथ ने कोर्ट मार्शल के सामने दिये गये वयान में पूर्वीय एशिया में इकट्टे हुये करोड़ों के चन्दे, बंक की स्थिति तथा कारबार और आजाद हिन्द सरकार की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत विस्तार के साथ प्रकाश डाला है।

# श्राजाद हिन्द पर श्राजाद भागडा १. महान् पूर्वीय एशिया सम्मेलन

हिन्दुस्तान की त्राजाद हिन्द सरकार त्रीर रानी कासी रेजीमेण्ट की स्थापना के बाद त्रक्तूबर १६४३ के त्रन्त में नेताजी सिगापुर से बैंकीक गये। वहा त्राप थाई सरकार के त्रातिथि हो कर रहे। बैंकीक से त्राप त्रपने मिनिस्टिरियल स्टाफ के साथ किसी त्रज्ञात स्थान के लिये विदा हो गये। २ नबम्बर को लोगों को पता चला कि त्राप टोकियो पहुँच गये हैं त्रीर वहा ४ नबम्बर को पूर्वीय एशिया के सभी राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों का बृहत् सम्मेलन बुलाया गयां है। त्रापके साथ मेजर जनरल जे. के. भोंसले, श्री ए. एम. सहाय, कर्नल डी. ऐस. रानू त्रीर लैंफिटनेएट कर्नल ए हसन भी गये थे।

जापान, थाईलैएड, चीन, मंचूरिया, फिलिपाइन्स श्रौर वर्मा की सरकारों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित थे। जापान के प्रधान मन्त्री जनरल हिदेकी तोजो, थाईलैंड के प्रधानमन्त्री के विशेष प्रतिनिधि प्रिंस वान विद्याकरण, नानिकन-चीन के प्रधान बाग चिगवाई, मंचूरिया के प्रधानमन्त्री जनरल चाग चिंग हुई, फिलिपाइन्स प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति जोस पी. लारेल, बर्मा की सरकार के प्रधान डा. बा मा अपने अपने राष्ट्रों के प्रतिनिधि मण्डल के अध्यद्ध थे। नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस केवल 'दर्शक' के रूप में सम्मेलन में सम्मिलित हुये। देश के स्वतन्त्र होने पर उसकी अपनी सरकार के कायम होने तक आपको उसके प्रतिनिधि के रूप में ऐसे सम्मेलन में सम्मिलित होना उचित प्रतीत नही हुआ।

सभी प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारों की ख्रोर से नेताजी को ख्राजाद

एक महान् आयोजन किया गया। इसमें हजारों जापानी शामिल हुये। जनरल तोजो और फील्ड मार्शल सुगीपाया आदि बहें बहें राज-अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुये थे। राजकीय स्वागत एवं सम्मान के लिये आभार मानते हुये नेताजी ने हिन्दुस्तानी में भाषण दिया। आपने जापानी जनता श्रीर सरकार को उसकी ओर से हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में दी जाने वाली सहायता, सहयोग तथा सहानुभूति के लिये धन्यवाद देते हुये कहा कि इसके लिये हिन्दुस्तानी सदा ही कृतज्ञ रहेंगे। हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र होने पर जापान के साथ उसकी दोस्ती तथा सम्बन्ध और भी अधिक दृढ़ होने में भी आपने विश्वास प्रगट किया।

जापान के संम्राट ने भी नेताजी को मिलने के लिये निमन्त्रित किया। दोनों देशों के इतिहास मे यह पहिला ही ऋवसर था कि दो देशों के 'स्वतन्त्र सम्राट' एक-दूसरे के साथ समानता के नाते से मिले थे।

जापान से लौटते हुये नेताजो शंघाई, नानिकन, मनीला श्रीर बैकीक भी गये। सभी स्थानों पर श्राप वहा की सरकारों के शाही मेहमान रहे श्रीर सब जगह श्रापका शाही स्वागत किया गया। उन देशों के हिन्दुस्ता-नियों को भी श्रपने नेता को श्रपने बीच मे देख कर श्रीर उनका भाषणा सुन कर श्रपार प्रसन्तता हुई । सब स्थानों पर उत्भाह की नयी लहर दौड़ गई। श्रपने स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नेता के इन देशों में जाने श्रीर वहा उसके सरकारी मेहमान बनने का यह पहिला ही श्रवसर था। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि इन देशों के लोगों ने श्रपने यहा रहने वाले हिन्दु-स्तानियों को मान व प्रतिष्ठा से देखना शुरू किया श्रीर उनम स्वामि-मान तथा स्वदेशामिमान की भावना का सचार हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के कारण उनको इन देशों में बिस श्रपमान का जीवन बिताना पहता था, उसका श्रन्त हो गया।

शघाई में नेताजी ने रेडियो पर भाषण दिया। उसमें आपने चाग-काई शेक से जापान के साथ सुलह करने की अपील की और कहा कि मुलह हो जाने पर जापान ऋपनी सेनाओं को चीन से तुरन्त हटा लेगा और हजारों लाखों एशियावासियों के जीवन की महा-युद्ध के दैत्य से रच्चा हो जायगी। ऋपने यह भी कहा कि जब तक चीन और हिन्दुस्तान इंग्लैएड तथा ऋमेरिका की गुलामी से मुक्त न होंगे, तब तक ससार में मुख और शान्ति कायम न हो सकेगी। ऋपने यह भी भय प्रगट किया कि इस लड़ाई में चीन ऋपनी स्वतन्त्र सत्ता से कहीं हाथ न घो बैठे। यदि कहीं जापान हार गया, तो चीन पर ऋमेरिका का ऋपिंक और सैनिक साम्राज्य कायम हुये बिना न रहेगा।

#### २. शहीद और स्वराज्य द्वीप में

दिसम्बर के पहिले सप्ताह में नेताजी सिंगापुर में श्रपने सदर मुकाम पर वापिस लीट श्राये। श्राजाद हिंद सम, श्राजाद हिंद फौज श्रीर श्राजाद हिंद सरकार के सदर मुकाम को रगून ले जाने की सारी तय्यारी कर ली गई थी। इसी बीच श्रडमान श्रीर निकोबार के द्वीप समूह श्राजाद फौज सरकार के हाथों में दिये जा चुके थे।

३० दिसम्बर को नेताजी मिन्त्रमण्डल के कुछ सदस्या के साथ इन दीपों के तूफानी दौरे पर गये। आजाद हिन्द की आजाद भूमि का यह पहिला प्रदेश था। इसकी राजधानी पोर्ट क्लेयर की सरकारी इमारतों पर नेताजी ने आजाद हिन्द का आजाद भएडा फहराया। वह समारोह कितना भन्य, शानदार, आकर्षक और प्रभावोत्पादक था। इसी अवसर पर नेताजी ने अएडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज्य द्वीप का नया नाम दिया। इन द्वीपों में स्वदेश की आजां या स्वराज्य के लिये भारत माता के कितने सुपुत्र शहीद हुये थे ! कितने सार्थकं ये नाम थे। समारोह के बाद नेताजा ने उस जेल का भी निरीक्तण किया, जिसमें न माल्म कितने देशभकों ने अपनी आयु के सर्वोत्तम दिवस विताये थे !

त्राजाट हिन्द सरकार के मन्त्री मेजर जनरल ए॰ डी॰ लोकनाथन इन द्वीपों के चीफ कमिश्नर नियुक्त किये गये । १७ फरवरी को उन





फाइन इण्डीन ली नीन —यूरीन में खड़ी की गई ब्राजाद हिन्द प



पास में मरदार ईन्नर्रोसह नेताजी वंकोक के राजप्रसाव में--हिमम्बर १६४३ न्नीर मनल डा॰ एम॰ राजू।

दीपों को श्राजाद हिन्द सरकार के हाथों में देने की विधि सरकारी तौर पर पोर्ट क्लेयर में श्राजाट हिन्द सध के प्रधान कार्यालय में सम्पन्न हुई।

### ३ जियावाडी का स्वतंत्र राज्य

पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तानियों की वहुत बड़ी बड़ी जमीन श्रीर जायदाद थीं । कुछ तो उनमें छोटी छोटी रियासतों की-सी स्थिति रखती थीं। सर ऐस० पी० सिन्हा ऋौर राजा सर ऋन्नामल चटिया की जायदादे स्वतन्त्र रियासतों के समान थीं । रंगृन के उत्तर में १५० मील पर जिया-वाड़ी का ५० वर्गमील लग्बा-चौड़ा राज्य, जिसकी ब्राबादी पन्द्रह इजार थी, ऐसा ही था। उसको उसके मैनेजर श्री परमानन्द श्रीर श्रापके साथी श्री बी॰ प्रसाद ने ज्ञाजाद हिन्द सरकार को सौंप दिया था ज्ञीर ज्ञाप दोनों ने स्वयं भी श्रपने को उस के न्यौछावर कर दिया था। दोनों के कार्य का परिचय यथास्थान इस पुंस्तक में दिया गया है। यह राज्य छोटा होते हुये भी बहुत उपनाऊ था । मुख्यतः इसमें घान की खेती होती थी। कई छीटे-मोटे ग्रह-उद्योग श्रौर चीनी का भी यहा एक बड़ा कारखाना था । जनरल चैटर्जी इसके गवर्नेर थे ऋौर यहा सुन्यवस्थित सरकार कायम की गई थी। एक एडिमिनिस्ट्रेटर के ज्ञाघीन अर्थ विभाग, भरती विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, स्वात्य्य विभाग ग्रौर हिन्दुस्तानियों के हितों षी रहा हा विभाग भी कायम किया गया था। वर्मा हो इ कर हिन्दुस्तान या कहीं ऋौर चले जाने वालों की जायदाद की देखभाल इसी विभाग के हाथों में थी। स्त्राजाद हिन्द सरकार ने यहा केन्द्रीय स्रस्पवाल स्रौर ट्रेनिंग सेएटर के श्रलावा सूती कम्बलों श्रौर जूट की फैक्टरिया भी कायम की थीं। ऋाजाट हिन्ट सरकार के हाथों में ऋाने वाले प्रदेश की शासन व्यवस्था करने के लिये जिस ऋाजाद हिन्द दल की स्थापना की गई थी, उसका सदर मुकाम यहीं पर था । लैफ्टिनेएट विहलराव इस दल के मुखिया थे। पब्लिक वर्क, कृषि ऋौर सैनिटेशन के विभाग बी. घोष के ऋौर पुलिस विभाग श्री श्यामचन्द्र मिश्र के ऋाधीन था । मुकद्दमों को निपटाने ऋौर लगान की वसूली करने के लिये तहसील-दार नियक्त किये गये थे। श्री रामचन्द्रप्रसाद यहा के मुख्य व्यवस्थापक थे। राज्य की सारी त्रामदनी त्राजाद हिन्द सरकार के नाम पर त्राजाद हिन्द वैंक में जमा की जाती थी। वर्मी या जापानी सरकार का वहा कुछ भी दखल न था। सारे बर्मा पर ऋधिकार होने से इस पर भी जापानियों का ऋधिकार हो गया था। लेकिन, जापानी सरकार ने ऋाजाद हिन्द का इसको भी एक प्रदेश सान कर इस पर आजाद हिन्द सरकार का त्र्राधिकार स्वीकार कर लिया था। वर्मों के पराजय के बाद इस राज्य को रगून की तरह बिना प्रतिरोध के अप्रेजों के हाथों में नहीं दिया गया था। वहा डट कर त्र्यानाद हिन्द फौन ने ऋग्रेन सेना का मुकाबला किया था। फौजी स्रदालत में सफाई के गवाहों, विशेष कर श्री शिवसिंह ने इसका विस्तार के साथ वर्गोन किया है श्रीर सफाई के यशस्वी वकील श्री भूलाभाई देसाई ने सफाई के लिये ढिये गये श्रपने ऐतिहासिक बक्तव्य में इसकी विशेष रूप से चर्चा की है।

शहीद द्वीप श्रौर स्वराज्य द्वीप के समान यहा भी श्राजाद हिन्द सर-कार की श्राजाद हकूमत ुमें तिरगा राष्ट्रीय मोडा सिर ऊचा किये श्राजादी के साथ फहराता रहा था।

# युद्ध के मोर्चे पर

# १. युद्ध की घोषणा

श्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना होने के तीन दिन बाद अर्थात् २४ अक्तूबर १६४३ की आबी रात को १२ वजकर ५ मिनट पर शी सुमाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रपति की हैसियत से आजाद हिन्द सरकार की ओर से इंग्लैंग्ड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । इसके करते ही आजाद हिन्द भौज की दुकड़ियों ने सिंगापुर से बर्मी की श्रोर कृच कर दी।

कुछ ही दिन बाद जनवरी १६२४ को आजाद हिन्द सरकार, आजाद हिन्द फीज और आजाद हिन्द संघ का सदर मुकाम भी सिंगापुर से बर्मा में रगून ले आया गया। फीज में सैनिकों की सख्या ४० हजार तक पहुच गई थी। आधी सेना को मलाया में रखा गया और आधी ने वर्मा की और कूच की। इसमें दिविजन न० १ और उसकी पैदल सेना तथा अन्य अनेक दुकड़ियां शामिल थीं। पहिली दिविजन मेजर जनरल एम. जमान कियानी की कमान में आक्रमण के लिये एक कदम पर तैयार थी।

वर्मी की श्रोर कूच करने वाली फीज ने पैदल ही प्रयाण किया। लम्बे पढ़ाव तय करने में उसने जापानी सेनाश्रों को भी मात दे दी। पाईलैएड होकर वर्मा जानेवाले जंगली रास्तों श्रीर उनमें पड़नेवाली पहाड़ी घाटियों का कोना-कोना 'जयहिन्द' के गगनभेदी नारों, 'चलो दिल्ली' के श्राकाशभेदी जयघोषों श्रीर "सब सुख चैन की बरखा वरसे" के राष्ट्रीय गीतों की वीरतापूर्ण ध्वनि से गूंज उठा।

२. पहिलीं चढ़ाई

स्राजाद हिन्द फौज की सबसे आगे की दुकड़ी हिन्द-वर्मा-सीमा की

श्रोर छलागें मारती हुई बढती जा रही थीं। जनवरी १६४४ के श्रन्त में वह शत्रु-सेना के मोर्चे पर जा पहुँची। ४ फरवरी को आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने अप्रेज सेना पर पहिली गोली दागी श्रीर श्रराकान की पहा-ड़ियों पर तिरगा राष्ट्रीय भागडा फहरा दिया । आजाद हिन्द सरकार श्रीर श्राजाद हिन्द फौज के ही नहीं, श्रापतु पूर्वीय एशिया में शुरू किये गये श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन के इतिहास में ४ फरवरी १६४४ का दिन सदा के लिये चिरस्मणीय हो गया । अयेजों और अमरीकर्नों के विरुद्ध की गई युद्ध घोषणा को आज के दिन कार्य में परिगात किया गया। इस दिन दागी गई गोली "करो या मरो" का मूलमन्त्र जप कर एक व्यक्ति के समान खड़े हुये प्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों का श्रपने ४० करोड देशवासियों 'को वास्तव में एक आवाहन था। वह एक सन्देश था, जो जाति, सम्प्र-दाय, वर्गे या वर्णे के मेदभाव का कुछ भी विचार न कर समस्त देशवा-सियों के नाम भेजा गया था। स्वदेश की ऋाजादी के लिये मर मिटने का जो दृह नकल्प श्रीर निश्चय पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों ने किया था, उसके अनुसार तो यह एक स्पष्ट चुनौती ही थी। श्रंभेज सेना श्राजाद हिन्द फीज के वेग की समाल न सकी। कई स्थानों पर वह उसकी वेधकर आगे बढ गर्डे। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी श्राजाद हिन्द फौज का श्रागे बढना बराबर जारी रहा । बहादुर गुप श्रीर इसटेलिजेंस गुप ने इस मोर्चे पर बहुत बहादुरी का परिचय दिया।

### ३. भ्राजाद हिंद में प्रवेश

रगून से भी आगे वड़कर नैवाजी ने मेमयो में आजाद हिन्द सरकार का सदर मुकाम कायम कर दिया। मेमयो उत्तरी बर्मो में है। इसी बीच में जनरल शाह नवाज खा की सुभाष ब्रिगेड, कर्नल कियानी की गांधी ब्रिगेड, कर्नल गुलजारासिंह की आजाद ब्रिगेड, कर्नल ढिल्लन की नेहरू ब्रिगेड, कर्नल मिल्लक का इएटेलिजेंस इप और हिवीजन न०१ की सन्य दुर्जाइया चिन्द्वीन नदी के उत्तर से हिन्द-वर्मा-सीमा की श्रोर बढ़ रही गीं। वोस श्रोर गाधी विगेड ने श्राजाद हिन्द फौज की श्रोर से सबसे पिहले युद्ध का श्रीगणेश किया। श्रयोज सेना को उन्होंने उसके मजबूत मोचों फोर्ट व्हाइट, कलावा, तामू, तिड़्डिम श्रादि पर पछाड़ दिया। श्रपने मोचों पर से श्रयोज सेना के पैर उखड़ गये श्रोर उसकी पीछे हटने को लाचार होना पड़ गया। १८ मार्च १६४४ को श्रालाद हिन्द फौज ने हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश किया। वीर सैनिकों ने लेट कर भारत माता को साष्टाग प्रणाम किया श्रीर उसकी पवित्र धूलि को माथे पर लगाकर श्रपने को घन्य माना। श्राजाद हिन्द की छाती पर पहिली बार श्राजाद तिरगा राष्ट्रीय भर्गडा फहराया गया। उसको फहराने वाले उन वीर सैनिकों के गर्व का कहना क्या था? २१ मार्च को नेताजी ने एक विशेष श्रादेश जारी करके सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया।

# ४. इम्फाल का खूनी जंग

श्राजाद हिन्द की श्राजाद सीमा में प्रवेश करने के बाद श्राजाद हिन्द फोज की टुकड़िया श्रीर श्रिषिक उत्साह के साथ श्रागे वहीं । पलेल, मोरे, सगरूर, विशनपुर श्रादि विस्तयां एक-एक करके शान से फहराने वाले गष्ट्राय मरएडे को छाया मे श्राती चली गई । उसके वाद मिण्पुर राज की राजधानी इम्फाल का मोर्चा था। श्राजाद हिन्द फौज की कुछ दुकड़िया, विशेषकर कर्नल मिल्लिक का इर्ग्टेलिजेंस प्रुप इम्फाल को पार करके कोहिमा पर पहुँच गया था श्रोर उसने कोहिमा पर भी राष्ट्रीय महा फहरा दिया था। श्रन्य टुकड़ियों ने दोमापुर श्रोर सिलचर की श्रोर कदम यहाया। १५००० मील से श्रिषक भूमि पर श्राजाद हिन्द फौज की दुकड़ियों ने कन्जा कर लिया श्रोर वहा चार मास तक तिरगा महा शान के साथ फहराता हुश्रा श्राजादी का सन्देश देता रहा। नेताजी ने मेजर जनरल ए सा चेटजीं को इस श्राजाद जेत्र का गवर्नर नियुक्त किया।

इम्फाल पर खूनी जग जारी था। डट कर ऋसली लड़ाई यहा ही लड़ी गई। यहा होने वाले पराजय के भीषणा दुष्परिणाम की कल्पना करना श्रग्रेज सेना के लिये मुश्किल न या श्रीर यहा हाथ लगने वाली विजय के सुन्दर परिगाम की कल्पना करना आजाद हिन्द फौज के लिये भी मुश्किल न था। इसलिये दोनों ही श्रोर से जान लड़ा कर इस मोर्चे की लड़ाई लड़ी गई। यहा हुई घमासान लड़ाई को वर्णन लेखनी या वाणी से नहीं किया जा सकता । बाल्मीक या न्यास की लेखनी भी उसका यथार्थ चित्रनहीं खींच सकती। सजय की दिव्य दृष्टि से देखने वाला श्रयवा उसमें स्वय भाग लेने वाला ही उसका कुछ हाल सुना सकता है। उसमें भाग लेने वाले श्रिधिकाश सैनिक तो वहा युद्ध-भूमि में ही काम श्रा गये। उनके नाम भले ही किसी को मालूम न हो स्रौर ऋलग-श्रलग उनका स्मरण भले ही न किया जा सके, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हिन्द मावा उनको कमी भी भूल नहीं सकती। स्वदेश की त्राजादी की लड़ाई के इविहास के पन्नो पर वे श्रपनी वीरवा की श्रमिट छाप लगा गये हैं। समय श्रायगा, जब उनके रुधिर से पवित्र हुय कोहिमा, पलेल, विशनपुर श्रीर इम्फाल श्रादि स्थानों को उनके देशवासी वीर्थस्थान मानकर मक्का-मदीना श्रयवा बदरी, केदार एव गगोत्री की तरह उनकी यात्रा किया करेंगे श्रौर उनसे राजनीविक चेवना तथा स्फूर्ति प्राप्त किया करेंगे ।

प्लासी की लड़ाई के बाद इम्फाल के खूनी जग का उल्लेख इस सदी के इतिहास में अवश्य ही किया जाता रहेगा। अप्राजाद हिन्द की इस लड़ाई में तो उसको थर्मापली या इल्दी घाटी का-सा महत्व निश्वय ही मिल गया है। वर्तमान विश्व-युद्ध में अप्रोकीनावा और स्टालिनमाड के बाद इम्फाल के खूनी जग का स्थान है। कुछ दिख्यों से इम्फाल के जग का महत्व और भी अधिक है। लेकिन, एक बात में तीनों समान हैं। वह यह कि इन तीनों स्थानों पर युद्ध के साथ साथ इतिहास ने भी पलटा खाया और वहा हुये परिवर्तनों को दुनिया ने बहुत विस्मय के साथ देखा। इन

स्थानो पर लड़ाई ने जो करवट ली, उससे ससार की किस्मत ही बदल गई। हिन्दुस्तान की किस्मत ने भी यहीं से पलटा खाया श्रौर उसकी श्राजादी का त्राशा दीप यहा पर एक बार फिर बुभ गया। लेकिन, श्राजाद हिन्द फीज इस मोर्चे पर ससार की एक बड़ी श्रीर कड़ी लड़ाई लड़ कर श्रपने रुधिर से एक नये इतिहास का निर्माण कर गई। शर्त्र सेना के मुकाबले में उनके पास न तो युद्ध-सामग्री थी श्लीर न दवा-दाह तथा भोजन का ही सामान था। आजकल के युद्ध के उपकरणों से पूरी वरह लैस उस सेना का उसने यहा मुकाबला किया, जिसकी पीठ पर इंग्लैंग्ड श्रीर श्रमेरिका की सारी ताकत थी श्रीर जिसके पास यद्ध-सामग्री, दवादारू, खाने-पीने का सामान भी भरपूर था। दूसरी स्त्रोर क्या था ? देशमिक की उच्चतम पवित्र भावना उनके पास सबसे बड़ा हथियार था। स्वदेश को त्राजाद देखने को त्राकाता उनकी सबसे बड़ी पू जी थी। इस भावना श्रौर श्राकाचा के पीछे मर मिटने की तय्यारी उनकी सबसे बड़ी युद्ध-सामग्री थी। इसी से सब प्रकार की बीमारी, भूख, तंगी, तकलीफ श्रौर मृत्यु तक को पैरों तले काटो की तरह रौदते हुये श्राजाद हिन्द फौज ने जिस वीरता श्रीर बहादुरी का परिचय दिया, उससे उसकी विजय सुनि-श्चित जान पड़ती थी। चार मास तक शत्रु सेना उस पहाड़ी मोर्चे पर घिरी पड़ी रही । उसको भोजन-सामग्री भी हवाई जहाजो से पहुचाई जाती थी। स्थिति इतनी नाजुक श्रौर खतरनाक थी कि एक बार तो इम्फाल को खाली करने का हुक्म तक दे दिया गया था।

# ४, भारी वर्षा **ऋार विश्वासवात**

श्रमेज सेना इम्फाल को खाली करने ही को थी कि उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठी । मूसलाघार वर्षा उसके लिये वरदान सिद्ध हुई । इम्फाल खाली करने के हुक्म रद्द करके कमाएडरो को श्रपने स्थान पर डटे रहने श्रीर वर्षा के परिशाम की प्रतीद्धा करने के नये श्रादेश दिये गये। वर्षा के श्रालावा हवाई जहाजों का श्राभाव भी श्राजाद हिन्द फौज के लिये घातक सिद्ध हुआ । जापानियों को दिल्य पश्चिम प्रशान्त से होने वाले हवाई हमलों के कारण जान के लाले पढ़ रहे थे। श्रामेरिका के हवाई जहाजों ने उनकी नाक में दम कर दिया था। इस लिये यहा से सारे हवाई जहाज हटा कर उस श्रोर भेज दिये गये। यातायात के साधन भी श्रुपर्याप्त, कमजोर श्रीर सर्वथा श्रासुरिक्त थे। श्रानेक श्रावसरों पर युद्ध श्रीर भोजन का सामान मोर्चे पर पहुँचाने के लिये भी गाड़िया न मिलती थीं। जापानियों के पास श्रापने लिये भी पर्याप्त गाड़िया न थीं। गाड़िया मागने पर वे पल्ला भाड़ कर रह जाते थे।

इसी आड़े अवसर पर आजाद हिन्द फौज के कुछ अफसरो ने विश्वासघाव किया। अपने देश, अपने नेता, अपनी फौज, अपने सुनि-श्चित ध्येय के साथ विश्वासघाव करके वे दुश्मन सेना के साथ जा मिले। उनमें वोस और गाधी ब्रिगेड के मेजर प्रभुदयाल और मेजर प्रिवाल भी थे। नेताजी के सामने ली गई वफादारी की शपथ की एकाएक अवशा करके वे अप्रेज सेना में चले गये और आजाद हिन्द फौज का सारा मेद उसको दे दिया। यह जान कर कि आजाद हिन्द फौज के पास युद्ध-सामग्री और रसद का प्राय, अभाव है, अप्रेज सेना के पस्त हुये हौसले फिर मजबूत हो गये।

भारी वर्षा, युद्ध-सामग्री तथा भोजन सामग्री का श्रभाव श्रौर इत श्रफसरों का विश्वासघात श्राजाद हिन्द फीज के लिये इतना महगा पड़ा कि मृत्यु की भो पराजित करने का उसका दृढ सकत्र, देशभिक्त की उसकी श्रजेय भावना, खदेश को श्राजाद देखने की उनकी तोव श्राकाचा श्रौर उसके लिये मर मिटने की उनको तय्यारी भो श्रन्त में काम न श्राई। इसी के बल पर ने इतने साधन-सन्पन्न शत्रु के मुकाबले मे चार श्रौर कहीं छ, महीनों तक वरावर इटे रहे थे। लेकिन, प्रकृति के प्रकोप श्रौर विश्वासघात का मुकाबला करना उनके लिये कठिन हो गया। मूसलाघार वर्षा, कलावा तथा मोरे श्रादि की दुर्गम प्राटियो, मलेरिया तथा पेचिश, यावायाव के साधनों के अभाव, भोजन-सामग्री की बेहद कभी श्रीर कमजोर हृदय श्रफ्सरों के विश्वासधाव से जो कठिनाइया पैदा हुई, उनको पार करना प्रायः श्रसम्भव ही हो गया। दुर्भाग्य जब श्रावा है, तब चारों श्रोर से श्रा घेरवा है। यही श्राजाद हिन्द फौज के वीर सैनिकों के साथ हुआ। इस पर भी वीर सैनिकों ने पीठ न दिखा कर लड़ाई जारी रखी श्रीर उसको श्रागे भी जारी रखने पर डटे रहे। नेवाजी ने उनके कान में 'चलो दिल्ली' का जो मन्त्र फू का था, उसमें पीछे लौटने के लिये कोई गुञ्जाइश ही न थी। उसका मतलब श्रागे बढ़ना श्रीर निरन्वर श्रागे ही बढ़ते जाना था। लेकिन, इन सारी कठिनाइयों को देखते हुये नेवाजी भो थही चढ़ते थे कि उन ही सेन यें इम्हाल से वाश्व लौट श्रायें।

## ६ वापिसी

बहुत ही श्रानिच्छा श्रीर लाचारी से श्राजाद हिन्द फौज के सैनिको की दुकि हों ने श्रास्त १६४४ से पीछे हटना शुरू किया। पीछे लौटते हुये उनको श्रकथनीय किठनाइयों का सामना करना पड़ा। मलेरिया, पेचिशा, घाव, फोड़े, फु सियों के श्रालावा बरसाती नदी-नालों से पैदा हुई किठनाइयों का तो कहना हो क्या था १ चिन्दवीन पार करते हुये तो सैकड़ों उस की मेट हो गये। उसमें उन दिनों में वरसाती पर श्राया हुश्रा था। भाग्य से जो बच कर माण्डले या मेमयो श्रादि पहुँच गये, उनकी मुसीबतों का कोई ठिकाना न था। लम्बे युद्ध में फसे रहने के कारण वे काफी जोर्ण-शीर्ण हो चुके थे। माडले, मलाया श्रीर रगून में सार श्रस्ताल घायलों श्रीर बीमारों से भर गये। इनमें से कुछ तो मोचों से घायल हो कर लौटे थे श्रीर कुछ वापिस लौटते हुये रास्ते में बीमार पड़ गये थे।

श्राजाद हिन्द सैनिकों को वापिस तो लौटना पड़ा, किन्तु मोर्चे पर उन्होंने सराहनीय वीरता का परिचय दिया। यदि किस्मत ने ही उनको धोखा न दिया होता, तो इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि उन्होंने हिन्द-

#### ( १८६ )

वर्मा-सोमा पर अप्रेज सेना को पछाड़ कर हिन्दुस्तान से भी अप्रेजी राज की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया होता।

#### ७. डबल मोर्चा

नेवाजी को दो मोर्चों को एक साथ सभालना पड़ गया । युद्ध की सामने की सीमा पर शत्रु से लोहा लेने के लिये सैनिकों द्वारा बनाया गया एक मोर्चा था ख्रौर दूषरा था उतकी रीह की इड्डी को मजबूत बनाने के लिये नागरिकों द्वारा बनाया गया मोर्चा। इसको बनाने वाली पूर्वीय एशिया की समस्त जनता थी। इसका काम मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की जन, घन तथा श्रन्य साधनों से सहायता करना था। सैनिकों के मोर्चे के लिये नारा था-"चलो दिल्ली" स्त्रीर "खून-खून-खून।" इस का मतलब था हिन्द माता के लिये ग्रापने जीवन श्रीर रुधिर की विल देना। नागरिकों के मोर्चे का नारा था "कुल मरती" तथा "करो सब न्योछावर श्रीर वनो सब फकीर।" श्रपना तन-मन-धन सर्वस्व न्योछावर कर देना उएका मतला या। नेनाजी ने इसकी व्याख्या करते हुये वार-बार लोगों को यह समभाया था कि जहा तक युद्ध-सामग्री के अलावा युद्ध के लिये अन्य भाषनी तथा धन श्रीर जन का सम्बन्ध है, पूर्वीय एशिया की तोस लाख हिन्दुस्वानी जनता को ही उसे मुह्य्या करना होगा श्रीर इस भारी टायिख को पूरा करने के लिये अपने तन-मन-धन सर्वस्व की भेंट चढानी होगी । श्रापने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वे इस के लिये किसी भी विदेशी सरकार के सामने हाथ न पसार कर केवल उन्हीं पर निर्भर करेंगे, जो अपने को हिन्दुस्तानी कहते और मानते हैं। हिन्दु-स्वानियों के सर्वस्व की ऋाहुति हो जाने के बाद ही विदेशियो की सहायता स्वीकार की जायगी, —पहिले नहीं ।

#### =. युद्ध परिषद

हम्फाल से श्राजाद हिन्द फौज की वायसी पर नेताजी ने युद्ध परिषद का स्थापना को । श्राजाद हिन्द सरकार की श्रोर से इसको सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी । इसमें निम्न लिखित सदस्य थे:—

१ हिज एक्सलैंसी नेताजी,

२ मेजर जनरल जे० के० भींसले,

३ मेजर जनरत एम० जेड० कियानी,

४ कर्नल एहसान कादिर,

५ कर्नल श्रजीज श्रहमद खां,

६ कर्नल हवीबुल रहमान,

७ कर्नल गुलजारासिह,

🗲 श्री एन० राघवन,

६ श्री ऐस० ए० ऋय्यर,

१० श्री परमानन्द,

११ मेजर जनरल ए॰ सी॰ चटर्जी—मन्त्री,

श्री ए० येलपा बाद मे शामिल किये गये थे।

#### ६. पदक वगैरः

त्राजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमाण्डर के नाते नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने फौज के जनरलों श्रीर कमाण्डरों के साथ सलाह-मशवरा करके फौज में साहस, हिम्मत, बहादुरी श्रीर बफादारी का परिचय देने वाला के लिये श्रानेक तरह के पदक वगैराः नियत किये थे। उनमे निम्न लिखित सात पदक उल्लेखनीय हैं:-

- (१) तगमये शहीद-ए-भारत
- (२) तगमये शेर-ए- हिन्द
  - (३ ऋ) तगमये सरदार-ए-जग (पहिले दर्जे का)
  - (३ व) तगमये सरदार-ए-जग (दूसरे दर्जे का)
  - (४) तगमये वीर-ए-हिन्द
  - (५) तगमये महादुरी
  - (६%) तगमये शत्रताश (पहिले हर्ले का)

(६ व) तगमये शत्रुनाश (तूसरे दर्जे का)

(७) उनद-ए दहादुरी

नेवाली ने ५६ फोलियों को इन पदकों से सम्मानित किया या। लैफ्टिनेएट कुन्दनसिंह, हवलदार रण्जीवसिंह, नायक मलहारसिंह, कप्वान अमरीन्टिंह को शहीद-ए-भारत पदन, कर्नल ऐस ए मल्लिक, टैिफ्ट-नेएट कर्नल प्रीतमसिंह, लैफ्टिनेएट कर्नल ऐस. ऐस मिश्रा मेजर महेरदास, जप्तान मनसुजलाल श्रीर लैफ्टिनेस्ट श्रजायवसिंह को तगमये सरदार जग, लैंपिटनेस्ट हरीसिंह और नायक नेटारसिंह को शेर-ए-हिन्द, लैफ्टिनेयट लालसिंह, लैफ्टिनेयट ऋपूरसिंह, लैफ्टिनेयट प्यारासिंह स्रौर लॅंफ्टिनेयट स्रशरफ को तगमये वीर-ए-हिन्द, कप्तान साधुसिंह, लैंफ्टिनेयट रोशनलाल, लैफ्टिनेयट दिलमानिंद हवलदार रामुलु नायहू, इवलदार दीनदयाल, हवलदार त्राहमद दीन हवलदार रामसिंह हवलदार गुरुमुख-सिंह, इवलदार दीननुहम्मद, इवलदार हकीमश्रली, नायक सुलवानसिंह, नायक वाराचिह, नायक दीवानचिंह, नायक फौजाचिंह ऋौर चिपाही मीमचिंह को तगमये वहादुरी, लिफ्टिनेस्ट प्रवापिंसह लिफ्टिनेस्ट लालिसह, लैफ्टि-नेयट कपूरसिंह, हवलदार टीनदयाल, हवलदार नसीवसिंह, हवलटार पिया मुहम्मद, हवलदार हक्तीमश्रली, नायक फैज मुहम्मद, नायक रोशनलाल श्रौर चिराही गुलाम रख्त को तगमये शत्रुनाश; लैफ्टिनेयट दुर्गा वहादुर, इवलदार श्रहमदउद्दीन, इवलदार उत्जीन चौधरी, इवलदार मुहम्मद श्ररागान, इवलदार दुगानीरा, हवलदार मोहनसिंह इवलदार नगतसिंह, नायक इन्द्रसिंह, सिगाहा उत्तमसिंह, नायक ऐस जी सेन स्त्रीर सिपाही दीवानसिंह को उनदये वहादुरी हे सम्मानित किया गया था।

इन श्रमसरा श्रौर वैनिको को उस वहादुरी, वफादारी, विलदान श्रौर साइस के लिये ये पदक दिये गये थे, जिसका परिचय उन्होंने हिन्द-यर्मा-सीमा श्रोर श्रगकान, हाका फालम विङ्डिम, कलेवा, वामू, पलेल, मोरे, कोहिमा, इम्फाल श्रौर विश्वनपुर श्रादि के मोचों पर दिया था। पूर्वीय एशिया में वकादारी श्रौर वहादुरी का परिचय देनेवालों को मी वे पदक दिये जाते थे।

### १०. नेताजी का ऋंतिम उद्योग

इम्पाल तथा श्रन्य मोचों से इस प्रकार श्राजाद हिन्द फौ न की दुक-हियों के वापिस लौटने से नेवाजी का हौसला नहीं टूटा स्त्रोर वे निराश नहीं हुये। उनकी ऋ।शा वैसी ही बनी रही। यह ऋापकी दृष्टि में चिर्णिक श्रीर श्रनिवार्य-सी घटना थी। सब श्रस्पताली में जाकर श्राप ने सब घायल तथा वीमार सैनिकों को देखा श्रीर उनको प्रोत्साहित किया । श्राप दुसरी चढ़ाई के लिये तुरुयार करने में जल्दी ही लंग गये । आप के इस श्राशावाद श्रीर तय्यारी से सारे ही पृवींय एशिया में नयी श्राशा जाग उठी। इतनी भारी चोट के बाद भी हिन्दुस्तानी एक भी इंच ऋपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। उसी तरह खु ले हाथों वे नेताजी के चरणों में तन, मन, धन की भेंट चढ़ाते रहे । साधन-सामग्री भी चारों श्रोर से बरा-यर त्रावी रही। मित्र-राष्ट्रों के हवाई जहाजों से होने वाली बमवर्षा की कुछ भी परवा न कर नर्मा के हिन्दुस्तानी पहिले ही के समान नेताजी के श्रादेश का पालन करने में लगे रहे । १६४४ के श्रन्तिम दिनों में नेताजी ने सारे पृवींय एशिया का तूफानी दौरा किया। श्रापने हिन्दुस्तानियों के साथ स्थान-स्थान पर वातचीत की, सार्वजनिक भाषण दिये, उनमें नयी श्राशा का संचार किया श्रीर निराश न होकर उनको श्रपने ध्येय की पूर्वि में हुगने उत्साह से लगने के लिये प्रेरित किया । इम्फाल के मोर्चे से सीखे जाने वाले सनक उनके सामने रखे। अपनी सेना के पीछे हटने और षापिस लौटने के कारणों की विस्तार के साथ चर्चा की। अगले युद्ध के भीष्या संकट का नंगा चित्र भी श्रापने उनके सामने पेश किया श्रीर यनाया कि विजय तथा श्राजादी इतनी श्रासानी से हाथ लगने वाली नहीं हैं। श्रापने यह भी वताया कि दिशनपुर, इम्फाल और कोहिमा की दुर्गपंक्ति भी मैगिनो टुर्गपंक्ति के समान ही दुर्गम तथा टुर्में इ है ग्रीर इसको मेदे विना हमारी सेनायें ख़ागे नहीं यह सर्वेगी।

सितम्बर १६४४ में सिगापुर, मलाया, बर्मा श्रौर थाईलैयह से नयी सेनायें सदर मुकाम में श्रा चुकीं । हिविजन न०१ के बचे हुये सिपाही श्ररपतालों में पड़े ये या कैम्पो में श्राराम कर रहे थे । हिवीजन न०२ का पुनर्गठन किया गया । पिहले तो कर्नल ऐन ऐस भगत इसके कमायहर नियुक्त किये गये थे । बाद में कर्नल श्रजीज श्रहमद श्रौर मेजर शाह नवाज खा की कमान में उसको हे दिया गया । इसमें तीन ब्रिगेह श्रौर कई श्रन्य टुकिइया थीं । उनमें वर्नल दिल्लन की कमान में नेहरू ब्रिगेह के नाम से चौथी गुरिल्ला रेजिमेयट, वर्नल प्रमेसुमार सहगल की कमान में पाचवीं गुरिल्ला रेजिमेयट, जिसके बाद में सेकएड इनफेँटरी नाम दिया गया था श्रौर कर्नल ऐस एम हुसैन के कमान में पहिली इन्फैयटरी रेजिमेयट उल्लेखनीय हैं।

# ११. द्सरी चढ़ाई

एक श्रीर नैताजी इन तय्यारियों में गलग्न थे श्रीर ब्रिटिश साम्राज्य पर दूसरी चढाई करने का मौका साधा जा रहा था कि दूसरी स्रोर श्रमें ज श्रीर उनकी साथी सेनायें ईरावती की श्रीर से माइले तथा मध्य वर्मा की दिशा में तेजी से बढ़वी आ रही थीं। उनके पास सैनिकों और युद्ध-सामग्री की कुछ भी वभी न थी। डिविजन न० १ के सैनिकों को जिन मोचों से वापिस लौटना पड़ा था, उन पर पहुच कर कब्जा करने की तय्यारी हिविजन न० २ वे श्रफसर श्रीर सैनिक कर रहे थे। इसी दृष्टि से उनको शस्त्रास्त्र से सुसज्जित किया जा रहा था। इतने में 'डिविजन न॰ १ के घायल, वीमार श्रीर थके हुये फीजी भी काफी सख्या में इस चढाई में भाग लेने के लिये तय्यार हो गये । सारी निराशा दूर हो कर सब स्त्रीर नयी श्राशा श्रीर उत्साह का सचार हो गया । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार प्रचएह भौतिक तय्यारियों पर देशभिक्त की ख्रजेय भावना की जरूर विजय होगी। लोग यह भूल ही गये थे कि उनको इम्फाल या दूसरे मोचों से चार मास श्रीर कहीं छ मास तक बहादुरी दिखाने के बाद भी लौट स्त्राना पड़ा था । नागरिकों में से भरती विये गये सैनिकों श्रीर शोनान तथा रगून के ट्रैनिंग स्कूलों में शिक्षित किये गये युवक अफसरों में विशेष उत्साह था। उनको अपने जौहर दिखाने का चिर अपेक्तित अवसर श्रव मिलने को था।

दूसरी चढाई के लिये आजाद हिन्द फौज की दुकड़ियों को मिक्टिला, प्रोम, पोपा हिल, लो अर चिन्दवीन, जियावाड़ी तथा अन्य स्थानों पर तैनात किया गया था। पहले धावे में इनमें से एक भी मोर्चे पर आजाद हिन्द फीज को पराजित नहीं होना पड़ा। मिक्टिला और पोपा दिल पर सबसे अधिक भीषण, कठोर और ख्नी लड़ाई जम कर हुई। मिक्टिला शहर और हवाई अड़्डे पर कोई दस बार छीनाभ्रपटी हुई होगी। दस बार अप्रेज सेना और आजाद हिन्द फीज का बारी बारी से उस पर कब्जा हुआ होगा।

दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासधात ने यहां भी श्राजाद हिन्द फीज का पीछा न छोड़ा । मेजर मदान. मेजर रियाज, मेजर गुलाम सरवर श्रीर मेजर दे सरीखे डिविजन न॰ २ के स्टाफ श्रयसरों ने लड़ाई को ठीक ' बीच में व्शिवासघात किया ग्रीर वे दुश्मन से जाकर मिल गये । उनके इस कार्य से श्राजाद हिन्द फीज को बहुत गहरी हानि भेलनी पड़ी । फिर भी आजाद हिन्द फौज के नाम को उज्ज्वल करने वाले श्रफसरों के नाम नहीं भुलाये जा सकते । मेजर जनरल शाह नवाज खा, कर्नल प्रेमकुमार सहगल, कर्नल ढिल्लन, कर्नल अरशाद, कर्नल हुसेन, श्रीर मेजर मेहरदास के नामों से श्राजाद हिन्द फीज की वीरता के इतिहास में निश्चय ही चार चांद लग गये । इस भारी द्रोह और विश्वास-घात के वावजूद आजाद हिन्द फौज की टुकड़ियां श्रपने मोर्ची पर तैनात रहीं ख्रौर उन्होंने ईरावती पार करने वे लिये पूरे वेग के साथ किये गये श्रंग्रेज सेना के प्रयत्नो को सर्वथा विफल बना दिया। अन्त तक श्राजाद हिन्द फौज फौलाद की दीवार की तरह डटी रही । शत्रु सेना उसको कहीं भी भेद न सकी। पराजय शब्द को नैपोलियन के श्रसम्भव शब्द की तरह शब्दकोश में से निकाल कर आजाद हिन्द फौज ने इस दूसरी चढाई

वे लिये कृच की थी। इसिलिये पराजित होना तो वह जानती ही न थी। श्राखिर श्राप्रेंज सेना ने जापानियों को एक जगह पर पछाड़ दिया श्रीर श्रापे वटने का रास्ता वना लिया।

विश्वासघात के साथ दुर्भाग्य ने भी श्राजाद हिन्द फीज का पीछा न होड़ा। साहस, वीरता, बहादुरी श्रीर मीत को भी पराजित करने के हह सकल्प को भी दुर्भाग्य ने मात दे दी। जापानी हवाई जहाजों की सहायता इस बार भी श्राजाद हिन्द फीज को न मिल सकी। श्रमें के सेना की पीठ पर श्रमेरिकन जगी हवाई जहाजों की नई ताकत श्रा पहुँची थी। लेकिन, वीर सैनिकों ने इसकी परवा न की। 'नेताजी जिन्दाबाद', 'श्राजाद हिन्द जिन्दावाद 'चलो दिल्ली' श्रीर 'जयहिन्द' का नारा लगातें हुए श्रागे इहने की की श्राश में छाहियों पर शत्रु की गोलिया खा कर वे शहीद होते चले गये।

### १२. रंगून का श्रन्तिम मोर्चा

जी-जान की बाजी लगा देने पर भी आजाद हिन्द फौज को पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा । मार्च १६४४ तक माण्डले, थाजी, मिक्टिला और अन्य स्थान भी अग्रेज शत्रसेना के हाथ में पड़ गये। आजाद हिन्द फौज की टुकिंड्या पीछे हटकर प्रोम, कलाव, तागू, मावची आदि मोर्चों पर तैनात हो कर हट गई। जापानी कहीं भी पैर जमा कर खंडे नहीं सके। वे कदम कदम पर पराजित होते जा रहे थे और परांजय की ही लड़ाई लड़ने में लगे हुये थे। अग्रेज और उनका साथ देने वाली सेनामें संस्था और युद्ध सामग्री की हिए से उनसे कहीं अधिक शिक्त-सम्पन्न हो गई थीं। उनकी हवाई शिक्त के सामने जापानियों की हवाई शिक्त काफी चीया पड़ गई थीं। अन्त में जापानियों ने वर्मा और उसकी राजधानी रगृनं को खाली करने वा निश्चय कर लिया।

नेवाजी इस समय रंगून में थे। नियव योजना के अनुसार अपने ग्राफसरों से साम्वार किये जाने पर जापानी क्साएसर और झाक्टर वा मा की वर्मा सरकार ने २३ अप्रेल १६४५ की रगून खाली कर दिया । नेताजी ने रंगून छोड़ने या खाली करंगे से इनकार कर दिया । लेकिन, अपने मित्रियो और जनरलों के निर्ण्य के सामने आपको मुकना पड़ा । रंगून छोड़ने से पहिले आपने रगून में आजाद हिन्द फौज की एक जनरदस्त टुकड़ी छोड़ जाना आवश्यक समभा । हिन्दुस्तानियों के जान माल की रहा करने और १६४२ के उन दिनों की भीषण घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दने का प्रवन्ध करना जलरी था, जो अंग्रे जो के रगून तथा वर्मा खाली करने पर हुई थी । नेताजी ने रगून छोड़ने से पहिले पीछे के लिये सारी समुचित व्यवस्था कर दी । मेजर जनरल ए० डी० लोकना-थन को वर्मा में स्थित आजाद हिन्द फीज का जनरल अफसर कमाएडर, कर्नल आर० ऐन० अरशाद को चीक आफ स्टाफ तथा रगून चेन का कमान अफसर और कर्नल महबूब आहमद को मिलिटरी सकेटरी नियुक्त किया गया । आजाद हिन्द सघ के इन-चार्ज उसके उपप्रधान श्री जे० एन० वहादुर नियुक्त किये गये।

नेताजी सदलवल २४ श्रप्रैल को रंगून से वैंकीक के लिये बिदा हो गये। विदा होने से पहिले श्रापने रानी भाषी रेजीमेण्ट की समस्त सैनि-काश्रां को रगून से बाहर कर दिया। जिनको भी रंगून से बाहर जाना था, उन सबको बिदा करने के बाद, नेताजी सबसे पीछे वहा से बिदा हुये। बर्मा में पीछे रह जाने वाली सेनाओं के नाम श्रापने एक विशेष श्रांदेश जारी किया। यह परिशिष्ट ६ में दिया गया है। नेताजी के श्राशा-वाट श्रांर हट निश्चय का वह एक नमूना है।

जापानियों के जाने और ग्रंप्रों के ग्राने के बीच के पन्द्रह दिनों में ग्राजाद हिन्द फीज के ६००० श्रफ्तसरों श्रीर सैनिकों ने रगृन में कानून, व्यवस्था एव शान्ति बनाये रखने का काम किया। उन्होंने हिन्दुस्तानियों, वर्मियों श्रीर चीनियों के श्रलावा जापान के हाथों में पडे हुये मित्रराष्ट्रों के युद्ध-वित्रयों भी रक्ता की। ग्राजाद हिन्द फीजके ये सब श्रफ्तर श्रीर सैनिक रगृन से सहज में मौलमीन जा सक्ते थे, किन्तु वहा न जा कर रगून में रह कर उन्होंने अपने देशवासियों के प्रति अपने कर्त्तव्य के पालन करने में अपने को खपा देना ही उचित समका। हिन्दुस्तानियों तथा अन्य नागरिकों के जीवन की रत्ता का भार उनको सौपा गया था। वे उस समय शस्त्रास्त्र से भली प्रकार लैस थे और रगून आने वाली अग्रेज क्रीज का एक बार तो मुकाबला कर ही सकते थे और उसके लिये काफी सकट भी पैदा कर सकते थे। रगून नदी में पहिले ही से सुग्गो का जाल विछा हुआ था। लेकिन, आजाद हिन्द फीज ने इतना भी प्रतिरोध करना उचित न समका। दोनो और वी भारी हानि होने के अतिरिक्त उससे कुछ विशेष लाभ तो होना सभव न था।

नेवाजी जब रगून से विदा हुये, वब श्राप के मान्त्रमण्डल के सदस्य, सलाइकार श्रीर श्रगरज्ञक दल के सैनिक भी श्रापके साथ थे। सस्ते में श्रापको श्रनेक सकटों श्रीर प्रतिकृत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिये एक घटना काफी है। सिवाग नदी को पार करते हुये श्रान्तम नौका के साथ इतनी भयानक दुर्घटना घटी कि नेवाजी का परखा हुश्रा एक बहादुर कर्नल उसका शिकार हो गया। श्रराकान के मोर्च पर श्रपनी बहादुरी की छाप लगाने वाला श्रीर "बहादुर-ए-जग" के पदक से सम्मानित किया गया कर्नल मिश्रा उस नौका पर, जो श्रान्तम ही थी, सवार था। बमवाज हवाई जहाज की 'बी २४' गोली का सीघा निशाना उस नौका पर लगा। नौका उद्घ गई। उसका कहीं भी कुछ भी पता न चला। नैवाजी का श्रत्यन्त विश्वासपात्र बहादुर साथी भी उस लहाधारा में इव गया। यह बहुत बढ़ी हानि थी। नैवाजी श्रीर वाकी दल बच गया। रानी कासी रेजीमेएट की दो सैनिक भी श्रमेंज हवाई नहाजों की मशीन गनों की गोलियों से श्राहत हो गई थीं।

नेवाजी को महारागा प्रवाप की वरह अठारह दिन जंगलीं, पहाड़ियों और धाटियोंमें गुनारने पड़े । कहीं आप पैदल चलते थे, तो कहीं वैलगाड़ी पर और कहीं मोटर ट्रक पर । सिर पर चीलों की तरह श्रामेरिकन जंगी हवाई जहाज मंहरा रहे थे । बर्मा हिर्फेंस श्रामीं के फौजी छाया की तरह पीछे पड़े हुये थे । मोजन की तंगी, मलेरिया तथा पेचिश की तकलीफ, लम्बे रास्ते की यकान श्रोर सिर पर खेलती हुई मृत्यु का संकट सब मिलाकर कितनी मयानक स्थिति हो गई थी ! इन सब मुसीबर्तो श्रोर खतरों में से पार होते हुये नेताजी बीस दिन बाद १३ मई को बैंकीक पहुंचे ।

मेजर जनरल ए. ही. लोकनाथन श्रीर कर्नल श्ररशाद ने फीजी श्रदालत में दिये गये श्रपने लम्बे बयानों में श्राजाद हिन्द फीज द्वारा रगून में इन दिनों में कायम की गई व्यवस्था तथा सुरद्धा का विस्तृत वर्णन किया है। यह भी उन्होंने बताया है कि उसका वह कार्य श्रंभे जों के लिये कितना उपयोगी एवं सहायक सिद्ध हुआ श्रीर उसका बदला उन्होंने क्या दिया ?

## महान देन

# १. चमत्कारपूर्ण परिवर्तन

बीस दिन की लम्बी, सकटापन्न ऋौर थका देने वाली दुर्गम यात्रा को पूरा करके १३ मई १६४५ को नेताजी वैंकीक पहुचे। इस पुस्तक के लेखक को उसी दिन ग्रापने मिलने के लिये बुलाने की कुपा की। श्रपने सकल्प स्रोर निश्चय पर त्राप पहिले से भी ऋघिक हढ थे। स्वदेश की ऋाजादी के सम्बन्घ मे त्र्यापकी महस्वाकाचा कुछ भी मुर्भाई न थी। सदा की भावि श्राज भ त्रापके मुख पर वैसी ही मुस्कराहट वनी हुई थी। इम्फाल के पराजय, ईरावती से वापिसी श्रीर रगून के खाली करने की लाचारी का त्राप पर कुछ भी श्रसर न पड़ा था। श्राप पहिले ही के समान स्वस्भ, दृढ श्रीर श्राशावादी दीख पहते थे । श्रापके उत्साह में कुछ भी कमी न स्राई थी। स्रापकी बातचीत, रहन-सहन स्रौर चाल-ढाल में पहिले की-सी ही स्वाभाविकता बनी हुई थी। महाराखा प्रवाप की तरह आप भी विचितित न हुये थे। पुस्तक के लेखक ने श्रापसे कहा कि जनता श्रापके दर्शन करना चाहती है। स्त्रापने हसते हुये उत्तर दिया कि "श्राज नहीं। लोगा तक मेरा यह सन्देश पहुँचा दो कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई पहिले ही के समान जारी है। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता ह श्रीर दिल्ली पहुचने के कई रास्ते हैं।"

यह सन्देश भी कुछ कम स्फूर्तिपद न था। पूर्वीय एशिया के लोग यह जानते थे कि उनके नेताजी निराश श्रीर पराजित होना नहीं जानते। उनको यह विश्वास था कि श्राप श्रपने देश की श्राजादी के लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई के स्वरूप श्रीर मर्म को भलो प्रकार सममते हैं। उनको यह भी मालूम था कि आप दो बार 'राष्ट्रपित' चुने जा चुके हैं। आपको वे भारत माता स्रौर उसकी स्राजादी के लिये जूमने वाली कांग्रेस का प्रति-निधि ही नहीं, किन्तु प्रतिबिम्ब मानकर श्रापकी पूजा श्रौर सम्मान करते थे। त्रापके प्रति उनके प्रेम का कोई पारावार न था। त्रापको पूरा भरोसा या कि कांग्रेस श्रीर देशवासियों की "श्रग्रेजो ! भारत छोड़ो" की माग को पूरा करने की सामध्यें रखने वाला एक ही नेता त्रापके रूप में उनके बीच में विद्यमान् है । इम्फाल के पराजय श्रीर रगृत से हुई वापिसी के बाद भी श्रपने महान नेता के दर्शन करने श्रौर भाषण सुनने के लिये लोग वैसे ही उत्सुक बने हुये थे, जैसे कि विजय-दिवस अथवा आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस पर होने वाली विराट सभाश्रो, समारोही ऋथवा श्रायोजनो के लिये वे उत्सुक रहा करते थे। पहले के समान अब भी हजारो की भीड़ श्रापके भाषाणों को सुनने के लिये हुन्ना करती थी। श्रपनी विजय में दृढ-विश्वास, ऋपनी सफलता में दृढ श्रास्था, 'करो या मरो' के महासत्र के दृढ़ सकल्प श्रौर भीषण से भीषण संकटों मे से भी पार होकर श्राजादी की लड़ाई को ऋन्तिम सीमा पर पहुंचाने के दृढ़ निश्चय की तो मानो श्राप साचात् प्रतिमा ही थे। देशवासियों के माग्य के चमकते हुये सिवारे, उनकी स्त्राशा की चमकती हुई किरण स्त्रौर उनके लिये स्फूर्ति, चेतना तथा प्रेरणा के निरन्तर बहते रहने वाले स्रोत के रूप मे पूर्वीय एशिया के हिन्दु-स्तानी आपकी ओर टकटकी लगायें रहते थे। उगते हुये सूर्य या चाद की वो हर कोई पूजा करता है। लेकिन, इसते हुये को कोई प्छता भी नहीं। विजयी नेतात्रों तथा सेनायितयों के तो लम्बे-चौडे जलूस निकाले जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है स्रौर उनपर फूल बरसाये जाते हैं, किन्तु पराजित की इतनी उपेता श्रौर निन्दा की जाती है कि उसको गोली के घाट उतार देने मे भी सकोच नहीं किया जाता । पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की श्राशा श्रौर श्राकांचा के केन्द्र बने हुये नेताजी के प्रति उनकी श्रद्धा भिक्त, प्रेम तथा त्रादर पर इतने भारी पराजय से जरा सी भी ठेस न लगी थी। ऋषितु उसमें कई गुना वृद्धि हो गई थी। ऋषना सर्वस्व नयोछा-

वर करके स्वदेश की श्राजादी के लिये खड़ी की गई फौज के सैनिक वन जाने की जो प्रेरणा उनमें आपने पैदा की थी, वह जरा-सी भी मुर्फाई न थी। त्याग, बिलदान श्रीर उत्सर्ग की जो ऊ ची भावना श्रापने उनमे भर दी थी, वह एक चमत्कार ही था। इतने बढ़े त्याग, विलदान श्रीर उत्सर्ग के लिये त्रापने उनको बदत्ते में क्या दिया १ भूख, प्यास, तगी, तकलीफ श्रीर मृत्यु के सिवा श्रापके पास देने को श्रीर या है। क्या ? न तो भोजन-सामग्री काफी थी, न कपड़ें-लत्ते काफी थे, न शस्त्रास्त्र ही काफी थे श्रीर न गोला-वारूद ही काफी था। यह मब स्रामान तथा सकट दुहरे परानय के कारण और भी अधिक वढ गया था। लेकिन, इस पर भी नेताजी ने उनमें जो भावना पैदा की थी, जिस चेतना का उनमें सचार किया था, जो नया साहस एव स्कृर्ति उनमें भरी थी श्रीर "करो या मरो ' की साधना के लिये जिस राजपथ पर लाकर उनको खड़ा कर दिया था, उनके लिये वह नेवाजी की बहुत बड़ी देन थी। स्वदेश के लिये उनके इदयों में स्कृति पैदा कर चालीस करोड़ देशवासियों की किस्मत के साथ उन ही किस्मत की गाठ बाघ देना भी साधारण काम न था।

स्वानुभृति अथवा स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान की भावना कर उनमें सचार कर उनको कुलियों की स्थित से ऊपर उठाकर सम्य नाग-रिक के ऊ वे श्रासन पर ला विठाना भी एक बहुत बढ़ा काम था। अमेजी राज का लाभ उठा कर अमेज जमीदार उनकी- कुली बनाने के लिये वहा ले गये थे और वे सदा उनकी कुली ही बनाये रखना चाहते ये। इसीलिये उन देशों के निवासी भी उनको उपेक्षा और अपमान की ही दृष्टि से देखा करते थे। व्यापारी और सेठ-साहूकारों को भी इस उपेक्षा और अपमान को फेलना पड़ता था। आजाद हिन्द आन्दोलन से पेदा हुई जायित का सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि उनको स्वतन्त्र देश के निवासियों की-सा वह प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हो गया, जिसकी कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्वाभिमान के साथ सिर कचा कर वे छाती तान कर चलने लगे। इस भारी पराजय के बाद श्रंग्रेंजो की फिर से हकूमत कायम होजाने पर श्रौर राजनीतिक दृष्टि से युद्ध से पहिले की-सी स्थिति पैदा होजाने पर भी वे उसके लिये गर्व एवं गौरव श्रुनुभव कर रहे थे, जो कुछ उन्होंने स्वदेश की श्राजादी के लिये किया है। हिन्दुस्तानी होना अपमान का नहीं, सम्मान का सूचक होगया। रवर के खेतों में दीन-हीन जीवन बिताने वाले पददिलत मजूर का भी कायाकल्य होकर उसमें नयी चेतना घर कर गई। उसमें श्रपने मालिक श्रंग्रेंज की श्राखों से श्राखें मिलाकर बात करने का साहस पैदा होगया। उसे मृत्यु का भी डर नहीं रहा।

पुरुषों के समान महिलास्रों में भी जीवन का संचार होकर श्रदसुत जागृति पैदा हो गई । स्राजाद हिन्द स्रान्दोलन की यह भी बहुत बड़ी चमत्कारपूर्ण देन हैं।

# २. स्वदेश पर प्रभाव

स्वदेश की आजादी प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से आजाद हिन्द आन्दोलन सफल नहीं हो सका: फिर भी इस आन्दोलन का स्वदेश में लड़ी जाने वाली लड़ाई पर जो चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा, उसकों देखते हुयं इसे असफल नहीं कहा जा सकता। उस लड़ाई को इससे जो प्रोत्साहन मिला और आम जनता में जो जागृति एवं चैतन्य पैदा हुआ, वह असाधारण है। जिस सेना को राजनीतिक आन्दोलन से बहुत दूर और सर्वथा अखूता रख कर जीवनशून्य बना दिया गया था, उस पर भी इस आन्दोलन का अभूतपूर्व असर पड़ा। अभेज सेनाओं में स्वदेश के लिये अनुभूति पैटा हुई और देश-प्रेम की लहर दौड़ गई। सेनाओं की "बर्वया सुरिज्ति" वफादारी में भी खलल पड़ गया। जापान के पराजय से बहुत पहिले बैकीक में थाईलैंड के हिन्दुस्तानियों के सामने २४ मई १६४५ को दिये गये अपने भाषण में (परिशिष्ट ७ में देखिये) आपने इसका उल्लेख किया था। आपने उसमें कहा था कि 'जब हमारे

देशवातियों के मामने इमारे इस प्रचएड आन्दोलन का सही चित्र उप-स्थित होगा, तब मारा देश चड्डान की तरह हमारे पीछे त्रा खड़ा होगा। नैवाजी की वह भविष्यव ग् कितनी सत्य सिद्ध हुई ? इसी भाषण् में नैवाजी ने कहा था कि "निस्सन्देह, स्वदेश की ऋाजादी के लिये लड़ी गई लड़ाई का पहिला दाव इस हार गये हैं। लेकिन, श्रमी तो हमें कई दाव श्रीर पैंतरे चेनने हैं। सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण बात तो तब होगी, जब अप्रेन हेना वर्मा में आकर अपनी आखों से आजाद हिन्द फौन और श्राजाद हिन्द सघ ना काम देखकर यह जानेगी कि कैसे इमने श्रानी श्राजादी के लिये युद्ध लड़ा था। उनके देश-भाई "जयहिन्द" के श्रिभ-वादन से उनका स्वागत वरेंगे और उनके चारों ओर "चलो दिल्ली" का नारा गूज रहा होगा। वे श्रपने देशप्रेमी भाइयों के मुख से स्वदेश का राष्ट्रीय गीत नुनेगे। श्रयेज सेना के हिन्दुस्तानी सैनिको श्रीर उनके साथ श्राने वालो पर जो प्रभाव पडेगा, उसका महत्व भविष्य की दृष्टि से कहीं श्रिघिक होगा।" नेवाजी यह भली प्रकार जानते थे कि जैसे ही सैंशरिशप का काला परदा दूर होगा और देशवाधियों को पूर्वीय एशिया के इस महान म्रान्दोलन का वास्तविक परिचय मिलेगा, वे उसका नमर्थन करने में देरी नहीं करेंगे। ऐसा ही हुन्ना भी।

पृत्रीय एशिया के आजाद हिन्द आन्दोलन के समान न्यटेश मे शुरू हुई न्यास्त कार्ति भी सफल नहीं हुई। उसकी असफलता की जो प्रतिक्रिया यहा हुई, वह इम्फाल के पगजय की हुई प्रतिक्रिया से कहीं अधिक निराशा- जनक थी। यहा आम जनता में छाई हुई निराशा अनै तिकता में परि- एत हो रही थी। स्वदेशी शासन का नौकरशाही जहर बहुत तेजी के साथ लोगों में न्याय रहा था। प्रलय की-सी निर्जीव स्थिति पदा करनेवाली प्रतिन्या को रोकने और उसके यातक प्रभाव को नष्ट करने में आजाद हिन्द आन्दोलन की जानकारी ने जादू का-सा असर किया। जो भी समा- चार लोगों को मित्ते, वे उनमें नये खुन का सचार कर देने वाले थे। अग्रेजो मारत हों हो ' के नारे कर 'जयहिन्द' के नारे ने नया वल मिला। 'चलो

दिल्ली' की पुकार ने ऋगस्त क्रांति से पैदा हुई नेतिकता को मरने से बचा लिया। सितम्बर १९४५ में बम्बई मे कार्येम महासमिति का वर्षा बाढ जो ऐतिहासिक श्रिधिवेशन हुआ था, उस पर आजाद हिन्द आन्दो-लन का प्रभाव छाया हुम्रा था। उन्हीं दिनों में प्रातीय धारासमाम्रो श्रौर केन्द्रीय धारासभा के चुनावों में काग्रेस को जो शानदार सफलवा प्राप्त हुई, उसमें इसका कितना बड़ा हाथ था। १८५७के स्वतन्त्रता समाम से पैदा हुई भावना को जिस प्रकार हिन्दुस्तान के अन्तिम सम्राट बहादुर शाह पर लाल किले में मुकदमा चला कर और दमन के अन्य उपायों को काम मे लाकर नष्ट कर दिया गया था, वैसे ही स्त्राजाद हिन्द स्त्रान्दोलन से पैदा हुये प्रभाव को नष्ट करने के लिये मुकदमे का नाटक रचा जाकर वे ही सब उपाय काम में लाने का उपक्रम बाचा गया था। लेकिन, इस बार मर्ज बढ़तां गया ज्यो ज्यों दवा की वाला हाल हुआ। इस बार के लाल किले के मुकदमें का विलकुल उल्टा असर पड़ा। बहादुर शाह की तरह इस मुकदमें के श्रमियुक्तों ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने की श्रपेत्ता श्रंगेजों के विरुद्ध युद्ध करने के श्राभियोग को स्वीकार किया; स्वदेश की श्राजादों के लिये युद्ध करना श्रपना कर्तव्य बताया श्रौर उस कर्तव्य के पालन करने का उल्लेख गर्व के साथ किया । भ्राजाद हिन्द भ्रान्दोलन की यह असाधारण देन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अग्रोर वह देश की सर्व-साधारण जनता के साथ-साथ सैनिकों की मनोवृत्ति में हुये परिवर्तन की भी सूचक है।

## ३ साम्प्रदायिक समस्या श्रीर खूतछात

श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों ने कई श्रत्यन्त विकट प्रतीत होने वाली समस्याशों को बात की बात में हल कर लिया । यहा साम्प्रदायिक समस्या कितनी टेढी श्रीर पेचीदा बन गई है। प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इसी को समभा जा रहा है। १६४२ से श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन

के प्रारम्भ से इतको इल करने का प्रयत्न किया जा रहा था, किन्तु नेता जो के श्राने के बाद इसको पूरी तरह इल किया जा सका। छूत-छात की समस्या भी काफो टेडी थी। हिन्दुस्तान की तरह यहां इसका इतना जोर न था। नेता जी के श्राने के बाद सैनिकों श्रीर श्रफसरों की शिक्षा यानी ट्रेनिंग के लिये जो कैम खीले गये थे, उनके कारण इसका भी यहा सहसा ही श्रन्त हो गया।

इन सपस्यात्रों को हल करने के लिये जो उपाय काम में लाये गये थे, उनकी स्वतः ही एक लम्बी कहानी है। संज्ञेष में कहा जाय, तो तीन बातों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। इनमें पहली और मुख्य बात नट की तरह नचाने वाले तीसरे हाथ का अभाव था, दूसरी बात यह थी कि नेताजी ने सीचे तौर पर इसको हल करने का काम अपने हाथों में लिया और तीसरी बात यह थी कि नेताजी ने कभी भी इसको अनावश्यक महत्व नहीं दिया।

सच तो यह है कि पूर्वीय एशिया में अग्रेजी राज का खातमा होने के साथ साम्प्रदायिक मतभेद भी मिटना शुरू हो गया। वह उसकी ही छाया थी, जो उसके साथ दूर होती चली गई। माम्प्रदायिक एकता और सद्भावना की पहिली भाकी बैंकीक मम्मेलन में जून १६४२ में दीय पर्टा। इसके लिये १२० प्रांतिनिधि दूर दूर देशों से आये थे। इनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी थे। वे सब एक साथ एक स्थान पर ठहरे थे। सबका एक साथ भोजन होता था। सारे हिन्दुस्तानियों को मिना किसी मेदभाव के एक ही भएडे के तले एक संस्था में सगठित करने का निश्चय किया गया। इस लिये सब में पैदा हुई भावना भी एक ही थी।

उसके बाद परवरी १९४३ में गाधीजी द्वारा श्रागाखा महल में किये गये ऐतिहासिक उपवास का महत्वपूर्ण श्रवमर उपस्थित हुन्ना। इस श्रव-सा पर सारे एशिया में कोने कोने में बड़े समारोह, श्रायोजन व प्रदर्शन किये गये । इनमें सब धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों श्रीर जातियों तथा विचारों के लाग बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित होने लाग हों हैं हैं हैं लाग हो है लाग है लाग

बाद में नेताजी का शुभागमन हुआ और उनके आते ही लोगों के दिल व दिमाग में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ कि उनका कायाकल्प हो गया । लोगों के सामाजिक जीवन और आजाद हिन्द आन्दोलन तथा संगठन पर भी इस परिवर्तन का अचूक असर पढ़ा। नेताजी की सम्पूर्ण भरती के लिये की गई अपील का इतना व्यापक प्रभाव पढ़ा कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब प्रकार के मेदभाव भुला कर सेना में भरती होने को आ खड़े हुये। उनमें फौजी और गैरफौजी काम करने वाले समी तरह के स्वयंसैनिक शामिल थे। बुछ को आजाद हिन्द फौज के पीछे रह कर काम करने वाले आजाद हिन्द संघ में भरती किया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुछ को आजाद हिन्द सरकार के काम में भी लगाया गया था। बुत अधिक संख्या फौज में भरती की गई थी। संघ की शाखाओं का जाल सारे पूर्वीय परिाया में बिछा हुआ था। इनमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी एक साथ रहते, एक ही टेवल पर भोजन करते और एक साथ सारा काम करते थे।

त्राजाद हिन्द फीज में भी ऐसा ही होता था। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई त्रादि सब एक ही बैरक में एक साथ रहते थे। ब्राह्मण और हरिजन, मौलवी और अहीर, उच्च वर्ण और नीच वर्ण आदि के सब लोग एक ही साथ एक ही बैरक में रहते थे। लंगर भी अलग अलग न हो कर सबके लिये एक होते थे। सबके लिये एक-सा भोजन एक साथ बनता था। भर्म, सम्प्रदाय और जाति का सारा मेदभाव भुलाकर सब एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। किसी भी प्रकार का कोई मेदभाव भोजन बनाने या परोसने में न होता था। आजाद हिन्द

किया। लेकिन, बैकोक का आजाद हिन्द रेडियो वहा के बिजली घर पर मित्र राष्ट्रों के हवाई जहाजों द्वारा को गई बम-बर्षा के कारण अस्त-व्यस्त हो चुका था। इसलिये नेताजो ने शोनान (सिंगापुर) जाने का निश्चय किया।

श्रापके मलाया पेहुंचते ही "नेताजो सप्ताह" का समारोह शुरू हो गया। यह सप्ताह नेताजी द्वारा पूर्वीय एशिया के श्राजाद हिन्द श्रान्दोलन की बाग- बोर श्रपने हाथों में लेने की स्मृति में पूर्वीय एशिया में स्थान स्थान पर श्रपने हाथों में लेने की स्मृति में पूर्वीय एशिया में स्थान स्थान पर श्रपने हग से मनाया जाता था। बड़े बड़े समारोह, सेनाश्रों की परेड, खेल कृद श्रीर सैनिकों तथा नागरिकों का शारीरिक खेलों में मुकाबला श्रादि हुश्रा करता था। श्राजादी की लड़ाई को सफलता प्राप्त होने तक जारी रखने की प्रतिज्ञाये भी दोहराई जाती थीं। रानी मासी रेजीमेगट की सैनिकाय नाटक श्रादि खेला करती थीं। सिंगापुर के इन खेलों श्रीर नाटकों में नेताजी स्वयं शामिल हुश्रा करते थे। मन्त्रमण्डल के सदस्य तथा श्रन्य ऊचे श्रिधकारी भी उनमें भाग लिया करते थे। जिन स्थानों पर श्रमेज सेना श्रमी कब्जा न कर सकी थी, उनमें इस वर्ष भी यह सप्ताह वडी धूम-धाम श्रीर समारोह के साथ मनाया गया था।

जुलाई १६४५ के अन्त में नेताजी और आजाद हिन्द सरकार के मिन्त्रमण्डल ने शोनान में आजाद हिन्द आन्दोलन के शहीदों की स्मृति में एक स्मारक खड़ा करने का निश्चय किया। हिन्द-वर्मा की सीमा पर लड़ी गई लड़ाइयों, अराकान की पहाड़ियों में कायम किये गये अनेक मोचों और ईरावती नदी पर दुश्मन को रोकने के लिये बनाई गई फौजी चीकियों में कितने ही वीर काम आये थे। घायल और बीमार हो कर शहीद होने वालों की संख्या भी कुछ कम न थी। उन सबको भुलाया नहीं जा सकता था। इस लिये इस स्मारक के खड़े किये जाने का विचार बहुत पसन्द किया गया। अगस्त १६४५ के शुरू में नेताजों ने अपने हाथों से इसकी आधार शिला की स्थापना शोनान में समुद्र के तट पर

श्रत्यन्त सुन्दर स्थान में की थी। इस स्मारक का बनाया जाना श्रमी शुरू हुआ ही था कि जापानियों के पराजय और आत्मसमर्पण के समाचार सुनने में श्राने लगे। ११ अगस्त तक जिस दिन उन्होंने वस्तुत आत्मसमर्पण किया, स्मारक अभी अधूरा ही बन पाया था।

१६ श्रान्त को सिंगापुर से फिर बेंकों के लिये नेताजों को बिटा होना पड़ गया। बिटा होते हुये श्रापने स्मारक को पूरा करने का काम फ्नल सी॰ जे॰ स्कूछी के मिपुर्ट कर दिया। उनकों नेताजी ने यह श्रादेश दिया कि श्रिमें जो के वहा पहुचने से पहिले ही क्ष स्मारक बन कर तथ्यार हो लाना चाहिये। नेताजी के श्रादेश का श्रद्धारश पालन किया गया श्रीर एक ही रात में उनको बना कर खड़ा कर दिया गया। यह स्मारक बहुत ही भव्य श्रीर शानदार था। स्थापत्य कला का भी वह एक उत्कृष्ट नमूना था। उसके ऊपर शान के साथ तिरगा भरण्डा फहराता था श्रीर श्राजाट हिन्ट श्रान्दोलन के मूलमन्त्र के सचक तीन शब्द उम पर लिने गये थे। वे ये ये — इत्तहाद, इतमाट श्रीर कुरबानी।

यमेज सेना श्रीर श्रिषकारियों ने निगापुर में जब प्रवेश किया, तब वे उस स्मारक को देख कर चिकत रह गये। वह शान के साथ चुपचाप पड़ा हुया बीर योदाश्रों की उस बहादुरी, विश्वास श्रीर बिल्डान की साबी दे रहा था, जिससे प्रेरित हो कर उन्होंने विध्न-चाधाश्रों तथा करों की तिनक भी परवा न कर श्राचादी की लड़ाई को श्रान्तिम साम तक जारी रागा था। श्रमें जी साम्राज्यबाद की श्राखों के लिये तो वह काय ही था। उसके सरस्तक बन कर वहा श्राने वाले उसके श्रास्तक की सहन न कर सके। उन्होंने उसकी द्वरन्त नप्ट करने या उद्दाने का हुक्म दे दिया। दुर्माग्य तो यह था कि यह काम एक हिन्दुस्तानी रेजीमेवर के निपृष्ट किया गया था। सुरग लगा कर उसको नप्ट कर दिया गया। अप्रेरों में रम द्वर्यहोन श्रमानुष कार्य पर न केवल सिगापुर या मलाया में, बिल्ड मारे ही पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों ने विशेष रोष व श्रमन्तीष प्रगट किया। चीनियां श्रीर मलायानियासियों ने भी श्रमें ज श्रिक्शिरियों

के इस कुकुत्य की घोर निन्दा की ।

त्रब पता चला है कि उस स्मारक के पत्थर के उस टुकड़े को, जिस पर नेतानी का नाम खुदा हुन्ना था, कुछ हिन्दुस्तानियों ने चोरी से उड़ा लिया था। क्रमी जब पिडित जवाहरलालनी नेहरू सिंगापुर गये थे, तब वह त्रापको मेंट कर दिया गया था त्रीर वह त्राब श्रापके ही पास है।

ज य हि न्द ! इन्किलान जिन्दाबाद !! आजाद हिन्द जिन्दाबाद !!!

#### परिशिष्ट १

## प्रदेश-पत्र: ब्राजाद हिन्द फीज में भरती होने वाले नागरिकों के लिये

पः चेतावर्न, दी बाती है कि पढ़ि भरती होने के बाद यह पता चना कि इस पत्र में किमी सवान का गलत बवाब दिया गया है, ता आबाद हिन्द सब के कानृत के अनुसार मजा दी जायगी।

१ नाम (इंडे ग्रन्से म). .

इ प्रसार • • • •

२०६ )

किन हैसियत से किया है ?

१ क्या जहां भी कहीं ऋाजाद हिन्द सत्र द्वारा भेजे जाऋोगे, वहां ऋाजाद हिन्द फीज के साथ फीजो की या ऋन्य हैसियत से जाने को तथ्यार हो?

मे ''''' '' 'सचाई के साथ यह कहता हू कि ऊपर जो भी उत्तर मैने लिखे हैं, वे सब ठीक हैं और मैं साथ के प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताच्र करने को तथ्यार हूँ।

#### भरती कराने वाले अफसर के हस्ताचर

मैं यह प्रमाणित करता हू कि ऊपर प्रश्नों के जवाब "" तारीख को मेंने लिखे हैं या मेरे सामने लिखे गये हैं।

### रंगरूट का हुलिया

भरती करने वाला अफसर अथवा सघ का मन्त्री या अध्यक्त इसकी पूर्ति करेगाः—

त्रायु वर्ष महीने ऊचाई फीट इच

छाती इचो में (कम से कम)

छाती इची में (अधिक से अधिक)

#### डाक्टर का प्रमाग पत्र

मै '' '' 'को फौज के लिये योग्य या श्रयोग्य समभता हू । विशेष

दिप्पणि—(१) सावारण स्वास्थ्य ग्रौसत से ग्राधिक ग्रन्छा होना चाहिये। क्रीजो कामकाज में विष्न या बाबा पैटा करने वाली ऐसी कोई कर्मी स्वप्स्प्य में नहीं होनी चाहिये।

### परिशिष्ट २

प्रत्येक रगरूट की भरती होने के समय इस प्रतिज्ञापत्र पर इस्ताद्धर करने सरूरी थे:—

 भै ग्रपनी इच्छा श्रीर प्रेरणा से श्रानाद हिन्द सघ की मार्फत श्राजाट हिन्द फीज में भरती हो रहा हूं।

२ में सचाई श्रीर ईमानदारी के साथ श्रपने को भारत माता की मेंट करता हू श्रीर उसकी श्राचाटी के लिये श्रपने को न्यौछावर करने की श्रपथ लेता हूं। में जीवन को खतरे में डाल कर भी नेतानी श्री सुभापचन्द्र बोस के नेतृत्व में श्रपनी पूरी सामर्थ्य के श्रनुसार देश की सेवा श्रीर उसकी श्राचाटी के लिये किये चाने वाले श्रान्दोलन में श्रपने को खपा दूंगा।

३ देश की सेवा करते हुये मैं किसी निजी स्वार्थ की पृर्ति में ग्रपने
 को नहीं लगाऊगा।

Y में समस्त देशवासियों वो धर्म, भाषा या प्रान्त के भेद का कुछ भी निचार न करके श्रपना भाई या बहिन समभू गा ।

५ श्रालाट हिन्ट सघ की श्रोर से चो भी श्रादेश या निर्देश मुक्ते दिये जायेगे, में उनका सचाई तथा ईमानदारी से बिना किसी सकीच के पालन करू गा। मैं श्रपने ऊचे श्रप्तसरों के, जिनके श्राधीन मुक्ते काम करना होगा, न्याय्य एवं उचित श्रादेशों को सदैव मान्गा। तारीत " इस्ताच्र" ""

स्यान """

## पारशिष्ट ३.

श्यालाट हिन्द सरकार की स्थापना के श्रवसर पर २१ श्र**क्टबर** १६८३ को नेताबी सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रपति की हैसियत से निम्न- श्लिखित घोषणा-पत्र पढ़ा था---

"भारतीव जनता सन १७५७ में श्रग्रेजों द्वारा वंगाल में पहली वार इराये जाने के बाद लगातार एक शतार्व्हा तक कठोर स्त्रोर भयंकर ज़ इया ल इती रही । उन दिनों का इतिहास अपूर्व बीरता और त्रात्मत्याग के उदाहरणों से भरा पड़ा है । उस इतिहास के पृष्टों में वंगाल के शिरानुदौना ख्रीर मोहनलाल, दिल्ण भारत के हैदर त्र्राली, टीपू सुलतान त्रीर वेलू थम्पी, महाराष्ट्र के ऋप्पा साहव भोंसले ऋौर पेशवा वाजीराव, ऋवध की वेगमों, पंजाव के सरदार श्यामिं त्रहारीवाले त्रीर उनके साथ भाषी की रानी लच्मी चाई, तातिया टोपी, डुमराव के महाराज कुंवरसिंह श्रौर नाना साहव त्रादि बोद्धात्रों के नाम त्रमिट त्वर्णाच्चरों में लिखे हुये हैं। हमारे लिये दुर्भोग्य की वात है कि हमारे पूर्वज़ों को यह अनुभूति पहले न हुई कि अप्रेजों से समरन हिन्दुस्तान को महान संकट है और इसलिये उन्होंने उस शत्रु का संगठित रूप से सामना नहीं किया । अन्त में जब हिन्दुस्तानियों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ, तो वे मिलकर आगे बढ़े और सन १८५७ में बहादुर शाह के नेतृत्व में उन्होंने स्वतन्त्र बनता के रूप में अन्तिम लड़ाई लड़ी । इस युद्ध के आरम्भिक काल में हिन्दुस्तानियों को कई वड़ी सफलतायें प्राप्त हुईं। दुर्भीग्य और दोषपूर्ण नेतृत्व के कारण उन्हें अन्त में पूर्ण पराजय और दासवा स्वीकार करनी पड़ी। फिर भी भाषी की रानी, तांतिया टोपी, कुॅवरसिंह और नाना साहव कैसे योदा त्र्याज भी राष्ट्रीय ज्ञितिज में अमर तारिका की भाति दैवीप्यमान हैं और महान कार्यों के लिये हमारे हृदयमें त्याग तथा वीरता की प्रेरणा भर रहे हैं।

"१८५७ के बाद अग्रजों ने लोगों को बलात् निःशस्त्र करके अत्यन्त निर्दयता के साथ पाश्चिक अत्वाचार करके ऐसा घोर आतंक फैला दिया कि कुछ दिनों तक भारतीय जनता दबी रही, किन्तु १८८५ में भारनीय कांग्रेस के जन्म के साथ एक नई जायित का प्रादुर्भाव हुआ। १८८५ से लेकर पिछले विश्वव्यापी युद्ध के अन्त तक भारतीय जनता ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता की पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में सभी उपायों से काम लिया, अंग्रे जी माल का बहिष्कार किया, आतकवाद एवं विष्त्व से काम लेने के बाद अन्त में सशस्त्र कान्ति भी की । कुछ समय तक ये सभी प्रयत्न निष्फल रहे । अन्त में १६२० में जब भारतीय जनता विफलता से निराश हो नया उपाय हूं दने का प्रयास कर रही य, तब महात्मा गांधी असहयोग और सविनय अविका के नये शस्त्र लेकर सामने आये ।

"उसके बाद व स वर्ष तक भारतवासी प्रवल देशभिक्त के साथ कार्य करते रहे। स्वतन्त्रता का सन्देश हिन्दुस्तान के घर घर तक पहुँचाया गया। स्वय अनुभूति प्राप्त करके जनता ने स्वतन्त्रता के लिये कछ उठाना, त्याग करना और मर मिठना सीखा। केन्द्र से लेकर दूर-दूर के गावों तक में जनता राजनीतिक सगठन के एक सूत्र में वध गई। इस प्रकार भारतन्वासियों ने न केवल अपनी राजनीतिक चेतना को पुनः प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बना लिया। अब वे एक स्वर से बोल सकते थे और सगठित इच्छा से प्रेरित होकर अपने समान ध्येय को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते थे। १६३७ से १६३६ तक आठ प्रान्तों के कांग्र सी मित्रमण्डलो द्वारा उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया कि वे अपने शासन का स्वय संचालन करने की ज्ञमता रखते हैं।

"इस प्रकार वर्तमान महायुद्ध के श्रीरम्भ होने से पहले ही हिन्दुस्तान की स्वतन्नता की श्रीतम लड़ाई के लिये भूमि तैयार हो गई थी। इस युद्ध में जर्मनी ने श्रपने साथियों की सहायता से यूरोप में श्रपने शत्रु पर विनाशकारी प्रहार किये हैं। इघर प्वीय एशिया में जापान ने श्रपने मित्रों के साथ हमारे शत्रु पर भीषण श्राघात किये हैं। स्थित के इस सुखद सुयोग के कारण श्राज हिन्दुस्तानियों के सामने श्रपनी राष्ट्रीय मुक्ति को प्राप्त करने का बड़ा ही श्रद्सुत श्रवसर उपस्थित है।

"श्राजकलं के इतिहास में पहली बार प्रवासी भारतीयों मे भी राज-नीतिक चेतना जागृंत हुई हैं श्रीर वे सब एक सूत्र में बध गये हैं। न केवल वे अपने देशवासी बधुआं के साथ इदय से हृदय मिलाकर विचार और अनुभव कर रहे हैं; बल्कि उनके पैर से पैर मिलाकर स्वतं-त्रता के पथ पर भी बढ़ रहे हैं। विशेषतः पूर्वीय एशिया में २० लाख से भी अधिक हिन्दुस्तानी शिक्तशाली ब्यूह में सगिठत हैं और उनके सामने पूर्णतः सैनिक जीवन का ध्येय है। उनके सामने खड़ा है आजाद हिन्द फीज का वह सगिठत समूह, जिसके मुख से बराबर यही पुकार निकल रही है:—"आगे बढ़ो! चलो दिल्ली!!"

"ब्रिटिश राज्य ने अपनी मक्कारी से हिन्दुस्तानियों को निराश कर दिया है। उसने उनहें लूटलसोट कर भूल और मौत के चंगुल में दे दिया है। इस प्रकार उसने उनके विश्वास एवं सद्भावना को अपने प्रति विल्कुल खो दिया है। इतना ही नहीं, आज वह डावा-डोल स्थिति में है। इस दुःखद राज्य के अन्तिम अवशेष को नष्ट करने के लिये केवल एक चिनगारी को जरूरत है। उसको सुलगाना ही आजाद हिन्द फौज का काम है। इस फौज को हिन्दुस्तान की नागरिक जनता और ब्रिटिश अधिकार में काम करने वाली हिन्दुस्तानी फौज के सैनिकों से उत्साहपूर्ण महयोग का आश्वासन मिला है। उसे अपने अजेय विदेशी मित्रों का सहारा है। इन सबसे अधिक उसे निजी वल पर भी पूरा भरोसा है। इसलिये उसे पूरा विश्वास है कि वह अपना ऐतिहासिक कार्य अवश्य पूरा करेगी।

'अव जब कि स्वतंत्रता का उपा काल निकट है, हिन्दुस्तानियों का कर्तव्य है कि वे अपनी निजी अस्थायी सरकार बनावे और उसी सरकार के भराडे के नीचे अपना अन्तिम युद्ध शुरू करें। समस्त भारतीय नेताओं के कारागार में होने और जनता के निःशस्त्र बना दिये जाने से देश के भीतर किसी ऐसी सरकार की स्थापना करना और उसके आधीन सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है। इसिलये यह पूर्वीय एशिया के आजाद हिन्द सघ का कर्तव्य है कि वह आजाद हिन्दुस्तान की अस्थायी सरकार के निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले और आजाद

हिन्द फौज की सहायता से, जो सघ द्वारा स्थापित की गई है, स्वतत्रता की ग्रन्तिम लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाये।

"पूर्वीय एशिया के त्रानाद हिन्द सब द्वारा श्रानाद हिन्द की स्थायी सरकार कायम करके त्रान हम श्रपने ऊपर त्राये हुए उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से समभते हुए त्रपने कर्तव्य का पालन करने के लिये श्रागे बढ़ते हैं। मातृ भूमि की मुक्ति के इस युद्ध में हम परम पिता परमे- श्वर से त्राशीर्वाद मागते हैं श्रीर त्रपने तथा श्रपने साथी सैनिकों के जीवन को मातृ भूमि के हित तथा उन्नति के लिये बलिवेदी पर श्रपित करते हैं।

"श्रस्थायी सरकार भारत से श्रमें बों तथा उनके मित्रों को निकालने के लिये उनके विरुद्ध युद्ध छेदिंगी। इसके बाद उसका कार्य होगा श्राजाद भारत में श्राम जनता के सहवोग से स्थायी राष्ट्रीय सरकार स्था-पित करना। श्रमें जों श्रीर उनके मित्रों का पराजय हो जाने पर स्थायी राष्ट्रीय सरकार के बनने तक श्रस्थायी सरकार ही जनना के हितार्थ भारत में शासन प्रवन्ध करती रहेगी।

"यह सरकार सभी हिन्दुस्तानियां की वफादारी की हकदार है और उसके लिये दावा करती है। सभी के लिये धार्मिक स्वतन्नता, समान अधिकार तथा समान अवसर का भी यह ऐलान करती है। साथ ही यह भी ऐलान करती है कि समस्त देश और उसके लोगों की सुख समृद्धि के लिये प्रयत्न करने का उसने हढ़ संकल्प किया है। देश के सभा लागों को वह समान मानेगी और विदेशी सरकार ने अपनी चालाकी से भूतकाल में को मतमेद पैदा किये है, उनको सर्वथा दूर कर देगी।

"हम भगवान तथा अपने उन पूर्वजों को साद्दी रख कर, जिन्होंने वीरता श्रीर विलदान की परम्परा को कायम किया है, देशवासियों का श्राव्हान करते हैं कि वे अपने देश की श्राजादी के लिये युद्ध करने को इस भएडे के नीचे श्राकर खडे हों। हम उनको श्रामन्त्रित करने हैं कि वे अग्रे जी सत्ता और उनके विरुद्ध इस संग्राम को शुरू कर दे, अपनी विजय में विश्वास रख कर जान की बाजी लगा दे और तब तक इसको जारी रखें, जब तक इस अपने शत्रु को देश से बाहर न निकाल दें- और इस तरह हिन्दुस्तान को फिर से आजाद न कर लें।"

# परिशिष्ट ४

हिन्दुस्तान के प्रति नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने जब वफादारी की शपथ ली, तब वह विशाल भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंब उठा । शपय लेते हुये आपका गला भर आवा । फिर भी आपने ऊंची, साफ और हह आवाज में निम्न लिखित शपथ पढ़ी:—

"ईश्वर को साद्यी रख कर मैं सुभाषचन्द्र बोस यह प्रतिशा करता हूँ कि मैं भारतमाता और उसकी अइतीस करोड़ जनता को आजाद करने के लिये अपने जीवन की अन्तिम सास तक आजादी की इस लड़ाई को जारी रख़्गा। मैं सदा ही अपने को भारत का सेवक मानता हुआ अइतीस करोड़ भाई-बहिनों की भलाई करने में तत्पर रहूंगा। मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा और महान कर्तेन्य होगा। आजादी प्राप्त करने के बाद मी उसकी रह्या के लिये मै अपने रुचिर को अन्तिम बूंद तक बहाने के लिये सदैव तत्पर रहूँगा।"

# परिशिष्ट ५

नेताजी के बाद त्राजाद हिन्द सरकार के प्रत्येक मन्त्री ने त्रालग-त्रालग व्यक्तिगत रूप से निम्न लिखित शपथ ली:—

् २१६ )

#### परिशिष्ट ६

श्राजाद हिन्द फीज के सिपइमालार नेताजी सुभाषचन्द्र बोमने किसी अज्ञात किंवा गुप्त कैंग्प से पीज के श्रक्तसरों श्रीर सैनिकों के नाम निम्न विशेष श्रादेश २५ श्रप्रेल १६८५ को जारी किया था —

"श्राजाद हिन्द फीज के बीर श्रास्तरों श्रीर सैनिकी। मैं हृदय पर पत्थर रख कर वर्मा से विदाई ले रहा हू । तुमने इसी वर्मा में फरवरी १६४४ से कितनी ही वीरतापूर्ण लड़ाइया लड़ी हैं श्रीर श्रव भी लड़ रहे हो। इम्फाल श्रीर वर्मा के मोचों पर श्रपनी श्राजादी की लड़ाई के पहिले धावे में हम हार गये हैं। यह बो पहिला ही घावा था। श्रामी हमें शत्र पर किनने ही श्रीर घावे बोलने हैं। में जन्म से ही श्राशावादी हू । मैं किसी भी हालत में हार स्वीनार नहीं कर सकता। इम्फाल के मैदानों, श्रराकान की पहा- ड़ियों तथा जगलों में, वर्मा के तेल-क्रें तथा श्रन्य स्थानों में लड़ी गई लड़ाइयों में तुमने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, वह हमारी श्राजादी की लड़ाई के हतिहास में सदा ही याद की जाती रहेगी।

"माथियो । इस नाजुक घड़ी में मुक्ते तुमको सिर्फे एक ही त्रादेश देना है श्रीर वह यह है कि यदि कुछ समय के लिये तुमको हारना भी पड़ रहा है, तो भी तुम तिरगा राष्ट्रीय कराडा ऊचा फहराये रखी श्रपनी वीरता को मत लजाश्रो श्रीर श्रपनी प्रतिष्टा तथा श्रनुशासन पर कोई बन्बा न लगने दो । भारत की भावी सन्तानें, जो तुम्हारे महान बिलटान के फलस्वरूप गुलाम नहीं, श्रपितु म्वत त्र देश में उत्पन्न होंगी, तुम्हारे नाम को प्रजेगी श्रीर ससार को यह बतायेंगी कि हमारे पूर्वजों ने भले ही मनीपुर, श्रासाम श्रीर वर्मा की लड़ाइयों में हार खाई थी, किन्तु उन्होंने श्रपने इस चिणक पराजय से श्रन्तिम सफलता श्रीर विजय का मार्ग तो प्रशस्त ही बनाया था।

"भारत की श्राजादी में मेरा हढ़ विश्वास पहिले के समान श्रयल है। श्रपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा श्रीर श्रपने देश का युद्धत्तेत्र की पुरानी पर- म्पात्रों को में तुम्हारे हाथों में सुरिक्त छोड़ कर जा रहा हूं। उस आरित की त्राजादों की अग्रगामी सेना के मैनिक हो। मुक्ते इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि तुम उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये अपना सर्वस्व और बीवन तक न्यौछावर कर दोगे, जिससे दूसरे स्थानों पर लहने वाले उम्हारे साथियों को तुम्हारे इस उज्ज्वल आदर्श से सा के लिये प्ररेशा मिलती रहे ?

"यदि में स्वेच्छा से कुछ निर्णय कर सकता, तो में इस विपरीत स्यिति में पराजय में हिस्सा बटाने के लिये तुम्हारे साथ ही रहता। लेकिन अपने, मित्रयों और उच्चे अफसरों की सलाह मानकर इस लड़ाई को जारी रखने के लिये में बर्मा छोड़ने को लाचार हू। मैं पूर्वीय एशिया और हिन्दुस्तान में भी रहने वाले अपने देशवासियों को मली प्रकार जानता हूँ और उनकी ओर से तुमको में यह विश्वास दिला सकता हूँ कि वे आजादी की लड़ाई को हर हालत में जारी रखेगे और तुम्हारा यह उत्सर्ग और बिलदान कदापि वर्य न जायगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा पर हढ़ रहूंगा, जो मैंने २१ अक्टूबर १९४३ को ली थी। में ३८ करोड़ देशवासियों की सेवा करने, उनके हितों को सुरिक्त रखने और आजादी के यह को निरन्तर जारी रखने में कुछ भी उठा न रखूंगा। अन्त में में तुमसे यही अपील करता हूं। कि तुम भी अपने में मुक्त जैंडी आशा को जगाओ और मेरे समान ही विश्वास रखों कि घोर अन्वकार के बाद ही प्रभात प्राट होता है। हिन्दुस्तान जत्तर आजाद होगा। " जल्दी ही होगा।

"भगवान् की तुम पर कुपा हो।

इन्किलाव जिन्दाबाद !

त्र्याजाद हिन्द जिन्दाबाद !! जय हिन्द !!!

गुप्त कैम्प २५ ग्राप्रेल १९४५

े (ह॰) सुवाषचन्द्र वोस सिपहसालार--त्र्याबाद हिन्द फौल ( २१८ )

## परिशिष्ट ७

नेवाजी ने बैंकोक में २१ मई १६४५ को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की स्मृति के उपलच्च में हुई सभा मे अग्रे जी\_में एक महत्वपूर्ण भाषस्य दिया था। सम्भवतः वह आप द्वारा दिये गये सर्वोत्तम भाष्यों में से एक था। उसका आशाय निम्न प्रकार है :- "भाइयो और वहिनो!

मैं पिछली बार जनवरी में जब श्रापके सामने उपस्थित हुश्रा था, तबसे इस समय युद्ध की स्थिति बहुत बदल चुकी है। युरोप में जर्मनी का पूर्ण पराजय हो चुका है। बर्मा में हमें अपने पहिले धावे में पराजित होना पड़ां है। फिर भी हतारा होने का कोई कारण नहीं है। यदि युरोप श्रीर पूर्वीय एशिया में सब स्थानों पर बुरी तरह परानित होने पर भी हमारा दुश्मन इताश न हुन्ना था श्रौर उसने युद्ध जारी रखकर प्रत्याक्रमण तक करने की सामर्थ्य पैदा कर ली है, तो हमें उस नितनी सामर्थ्य का ती। परिचय देना ही चाहिये। मैं हमेशा ही यह कहता रहा हूँ कि हम स्वतत्र होने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन, उसके लिये हमें शत्रु से कहीं ऋधिक साहस, हद्ता श्रीर दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। यदि वह बर्मा से खदेड़े जाने के बाद भी लौट कर आ सकता है, तो कोई कारण नहीं कि इम बर्मा की श्रोर वापिस क्यों न लौटें १ मुख्य प्रश्न यह है कि कहीं हमारी नैतिकता तो मग नहीं हुई श्रीर कहीं हमने श्रपने पराजय को स्वीकार तो नहीं कर खिया । गत महायुद्ध के मित्र-सेनात्रों के सुप्रीम कमारहर फील मार्शल फौश ने एक बार कितने सुन्दर शन्दों में कहा था कि 'वह सेना हार जाती है, जो अपने पराजय के। स्वीकार कर लेती है।" बर्मा से जो मेरे साथ आये है, उनमें एक भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है, जो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार हो। निस्सन्देह, अपनी लड़ाई के पहिले धावे में इम पराजित हुये हैं। लेकिन, अभी तो इमें फितने ही घावे बोलने हैं। युद्ध

का देनता तो अन्तिम वावे में होगा । युद्ध तो दो पहलवानों में होने वाली कुरती के समान है । जब दोनों समान शिक्त के होने हैं, तब विकय उपकी होती है, जो देर तक टाव साबे रहता है । यदि हमारे में अविक हिता तथा साहम है और आव्यास्मिक शिक्त भी कुछ अविक है, तो हम अवस्य स्वतन्त्रता प्राप्त करने के योग्य हैं । दुर्माग्य में हमारे भीतर भी ऐने आदमी हैं, जिनको आसानी से विगाझ वा सकता है, जो डरपंक है और जो सावारण से पराजय में भी विचलित हो लाने हैं। यह तो गुलामी का अभिगाप है। इम कमजोरी को हमें लीतना ही होगा और हर हालत में युद्ध को जारी गलना होगा । तभी हम विजवी होंगे ।

"एक दूनरी बात भी इस सन्तन में मैं आपकी बताना चाइता हूं। आजकल के युद्ध में और इन दिनों के लम्बे चलने वाले युद्ध में कई अनहींनी या अनपेजित बातें होनी संमव हैं। युद्ध-विशेषच और वर्तमान युद्ध-नीति के जनक जर्मन जर्नल क्लाउसिन्स ने एक बार बढ़ा था कि "युद्ध में कई अनीर्ली वार्तें सामने आती हैं।" मैं इस सचाई के हुझ उदाहारण तुम्हारे सामने रखता चाइता हूं। १६१२ के बालकन युद्ध में कमानिया, बलगेरिया, श्रीम और सम्बिया ने मिलकर तुर्कों पर चढ़ाई की थीं। तुर्की उसमें हारता चना गया। बालकन मेनायें इस्तम्बूल के दग्वाचे कुरतुनतुनिया तक पहुंच गई। तुर्की के पूर्ण पराजय में कोई मन्देह न रहा। आया की कोई किरण शेष न रही। इसी बीच चारों वाचकन गण्डों में संबर्ध छिड़ कर आपस में लड़ाई शुरू होगई। कुस्तुन-दुनिया बच गया। तुर्की ने प्रत्याक्रमण करके अपना अविकांग प्रदेश किर जीत लिया। यदि कही तुर्की ने आत्म-समर्थण कर दिया होता, तो युद्ध का पासा उसके पन्न में कमी भी पलडा न खाना।

"तुकों के वर्तमान इतिहास का भी एक पन्ना उटा कर देख लो। गता महायुद में तुकों जर्मनी ऋोर ऋान्ट्रिया-इंगरी के साथ था। उसका पराजय हुआ। श्रोटोमन साम्राज्य की गर्बोली राववानी कुस्तुनतुनिया तक

विमर्त्र-राष्ट्रों की सेनाय जा पहुँची श्रीर सुलतान को, जो खलीफा या धर्म-गुरु भी था, कैदी बना निया गया। युद्ध का पासा हाथ से निकनता देख उसने उनकी सब अपमानास्पद शर्तों को भी स्वीकार कर लिया और तुर्कों -से शस्त्र रख देने की भी उसने त्रापील की । इस निराशापूर्ण घार त्राध-कार में केवल एक व्यक्ति था, जो हार मानने को तैयार न था। वह वीर तुर्क कमाल पाशा कुरतुन्तुनिया से अनातोलिया चला आया । उसने कुछ विश्वासपात्र त्रप्रसरों की सहायता से त्रानातोलिया में नई तुर्क सेना खड़ी कर ली। वह सेना अजेय सिद्ध हुई। अपने साहस, चातुरी श्रीर विश्वास के बल पर उसने उस युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें जर्मनी तथा श्रास्ट्रिया-हगरी सरीखे साथी होने पर भो तुर्की हार 🕶 या था। यह भी हतिहास का एक चमत्कार ही था कि तब तो तुर्की हार गया, जब उसका साथ देने नाले इतने शिक्तशाली राष्ट्र उसके साथ थे, किन्तु तब वह जित गया, जब वह अकेला था। पराजय के बाद भी उसने शानदार विजय प्राप्त की ी-इस चमत्कार का रहस्य यही था कि कमाल पाशा श्रीर उसके साथियों ने -सुलतान द्वारा पराजय स्वीकार करने पर भी हार नहीं मानी थी।

"इतिहास का एक श्रीर पन्ना अब मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। वह श्रायर का है। गत महायुद्ध में उसका शत्रु इंग्लैपड जब जीवन-मृत्यु के युद्ध में उलका हुश्रा था, तब श्रायर कान्तिकारियों ने श्रपनी श्राजादी के लिये अञ्झा अवसर देखा। उनका श्रादर्श यह था कि 'इंग्लैपड का दुर्भाग्य ही श्रायर का सौभाग्य है।" १६१६ के ईस्टरे में उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वह विद्रोह एक ही सप्ताह में दबा दिया गया। उनके श्रपने देशवासी भी उनको पागल कहते थे। उस विद्रोह के दबा दिये जाने पर भी क्रान्तिकारी प्रवृतिया श्रपने काम में लगी रहीं। युद्ध की समाप्ति के एक ही वर्ष बाद १६१६ में उससे भी कहीं श्रिषक भयानक विद्रोह पैदा हो गया। यह भी कुछ कम अचरज की चात नहीं है कि १६१६ में जीवन-मृत्यु की लड़ाई में फसे हुये होने पर इंग्लैपड ने उस समय का विद्रोह तुरन्त दबा दिया था, किन्तु १६१६ में

युद्ध म विजयी होने के बाद सर्वथा निश्चित होने पर भी इंग्लैंड को आयर के बिद्रोहियों के हाथों पराजय स्वीकार करनी पड़ी। यदि आयर के क्रान्तिकारियों ने १९१६ में हार मान कर हथियार रख दिये होते, तो १६१६ की क्रान्ति का होना समव न था और आयर को आज है, वह न बना होता।

"हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। गत महायुद्ध में क्रान्तिकारियों ने विदिश हकू मत के विरुद्ध एक विद्रोह सगठित करने का यत्न किया था। उसको गर्भ में ही कुचल दिया गया था। लेकिन, क्रान्तिकारियों की आवाज को कुचला न जा सका। इंग्लैंगड के युद्ध में विजयी होने के बाद १६१६ में जलियानवाला बाग का हत्याकाएड भी हुआ। फिर भी महात्मा गाधी के नेतृत्व में नवीन राजनीतिक जागृति का जन्म हुआ। उसको आजतक भी कुचला नहीं जा सका।

"इन सब घटनात्रों से यह शिक्षा मिलती है कि जो राष्ट्र अपनी नैतिकता और विश्वास खो बैठता है, वह कभी भी विजयी होने की आशा नहीं रख रखता। इसके विपरीत क्षिणक पराजयों के बाव-जूट यदि हम आजादी की लड़ाई को अन्तिम विजय मे अटल विश्वास रखते हुये जागी रख सके, तो संसार की कोई भी ताकत हमें हमारी आजाटी से विचत नहीं रख सकती। हम न्याय, सचाई और आजादी के जन्मसिद्ध अधिकार के लिये लड़ाई लड़ते हुये जब उसकी पूरी कीमत अदा करने को नव्यार हैं, तब निश्चय ही हमे आजादी मिलेगी, किन्तु हमें उसके लिये लड़ाई निरन्तर जारी रखनी होगी।

'हमे इस सचाई को छिपाने की जरूरत नहीं है कि हमे श्रिपने पहले दाव में हार चुके हैं। इसका यह मतलव नहीं है कि बर्मा की लड़ाई खत्म हो गई। इसके विपरीत सचाई तो यह है कि श्राजाद हिन्द फीज श्रीर जापानी सेना श्राज भी बर्मा में कई मोचों पर लड़ रही हैं श्रीर यथासन्भव श्रन्त तक लड़ती रहेंगी। हम में से जो बर्मा से चले श्राये हैं ्रुन्हींने भी लड़ाई से श्रपना हाथ खींच नहीं लिया है। हमारी एकमात्र इच्छा श्रन्य मोचों पर लड़ाई को जारी रखने की है। हम एक युद्ध च्हेंत्र से दूसरे पर हट रहे हैं। हमारे सामने लच्च एक ही है श्रीर वह है सबदेश की पूर्ण श्राजादी। उसको प्राप्त करने का उपाय भी एक ही है श्रीर वह है सशस्त्र लड़ाई। इस लिये वर्मा में इस समय जो हमारी हार हुई है, उसका हमारे भविष्य के कार्यक्रम पर कुछ भी श्रसर पड़ने वाला नहीं है। श्राजाद हिन्द फौज का नारा "चलो दिल्ली" तो श्रब भो बना ही हुश्रा है। यह सम्भव है कि हम इम्फाल के रास्ते से दिल्ली न पहुच सकें, किन्तु रोम की तरह दिल्ली पहुचने के भी कई रास्ते हैं। उनमें से किसी भी रास्ते से हम श्रपनी यात्रा तय कर सकते हैं श्रोर श्रपने ध्येय दिल्ली पर पहुच सकते हैं।

दिल्ली पर पहुच सकते हैं।
"अपने इन दिनों के अनुभव में एक बात बहुत ही भयानक अंगर लजास्पद है। धन्द्रह महीनों की लड़ाई में, जो भी प्रतिकृततायें हमें केलनी 'पड़ी हैं, वे श्रमेज सेना के कारण नहीं, किन्तु हिन्दुस्तानी श्रमेज -सेना के कारण केलनी पड़ीं हैं। १६४४ की वर्षा ऋतु में इम्फाल, कलकता और दिल्ली के इमारे रास्ते में क्कावट पेदा करने वाली हिन्दुस्तानी अप्रेज सेना ही थी । इस वर्ष अप्रेजां के वमा में प्रवेश करने में श्रौरों की श्रपेक्षा यही सेना श्रिषक सहायक सिद हुई है। गत श्रतान्दि में भी हिन्दुस्तानी सेना के बल पर ही अप्रेजों ने न्वर्मा को ज़ीता था। फिर भी हमारे सिर पर महराने वाली काली घटा में चमकती हुई एक सुनहरी रेखा करूर दीख पड़ती है। वह यह है कि श्रान की हिन्दुस्तानी श्रग्रेन सेना गत महायुद्ध के दिनों से सर्वथा भिन्न है। श्रानाद हिन्द फीन के सैनिकों को उसके निकट सम्पर्क में श्राने का काफी अवसर मिला है। इमारे सैनिकों को कई बार उस सेना के सिपा-हियों ने कहा है कि यदि कहीं त्राचाद हिन्द फीज जीत गई, तो वे उसके साथ श्रा कर मिल जायेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि उनमें से वहुतों के ऋदय अ त्राबाद हिन्द फौन के लिये सहानुभूति है। लेकिन, वे

खतरा उठा कर क्रान्तिकारियों का साथ देने को तय्यार नहीं हैं। विदेशी शासन की गुलामी से उनकी ब्रान्तरात्मा मर चुकी है। उनको भय है कि कहीं अन्त में अंग्रेज जीव ही गये, तो उस हालत में उनका क्या होगा १ उन पर शत्रु के इस प्रचार का भी काफी ग्रसर पड़ा है कि त्राजाद हिन्द फीन जापानियों की कठपुतली है। लेकिन, बर्मा में आने पर उनकी श्राखें खुल जायेगी। वे स्वयं देख लेगे कि श्राजाद हिन्द सरकार तथा श्राजाद हिन्द फौज ने क्या किया है श्रोर स्वदेश की श्राजादी की लड़ाई उन्होंने किस प्रकार लड़ी है ? वे स्वतन्त्र हिन्द्रस्तानियों के मु ह से 'जय-हिन्द' के शब्द सुनेगे, क्योंकि वे इन्हीं शब्दों से उनका स्वागत या श्रमिवादन करेंगे। श्राजादी-पसद लोगों के मुंह से वे उत्साहपद राष्ट्रीय गीत भी सुनेगे।इस सब का हिन्दुस्तानो अप्रेज सेना आर उसके साथ आने वाले हिन्दुस्तानियों पर श्रच्छा ही असर पड़ेगा । हमारे प्रचरड अन्दोलन का सही चित्र जब हमारे देशवासियों के सामने उपस्थित होगा, तब पत्थर की चद्दान की तरह सारा देश हमारी पीठ पर इमारा साथ देने को आ खड़ा होगा।

"मित्रो ! में एक बार फिर यूरोप के युद्ध की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। एक समय था, जब बमन सेनायें रूस में स्टालिनआड तक आ पहुँची थीं। उस-समय कितने लोग थे, जिनको यह आशा थी कि वहा से युद्ध का रूख पलटेगा और रूसी सेना किसी दिन बर्लिन जा पहुँचेगी। जर्मनी का पराजय इस महायुद्ध का एक महान् आश्चर्य है। क्लाउसबित्स ने टीक ही कहा था कि "युद्ध में कई अनोखी वार्ते सामने आती हैं।" अभी और भी अनेक आश्चर्य सामने आने वाले हैं और हमारा शत्रु उनको सहन नहीं कर सकेमा। आप जानते ही हैं कि मैं यह कितनी बार कह चुका हूँ कि यद जर्मनी इस युद्ध में हारा, तो उससे रूस और अग्रेजों तथा अमेरिकनों के बीच भीषण समर्ष का सत्रपात हा जायगा। उसका श्रीगणेश हो चुका है और भविष्य में वह और भी भवानक होने वाला है। हमारे शजुओं को यह जानने में अधिक समय नहीं लगेगा

( 548 )

कि जमना का पराजित करने के बाद भी उन्होंने युरोप में एक नयी शक्ति को सोवियत रूस के रूप में जन्म दे दिया और वह इंग्लैएड और अमेरिका के साम्राज्यवाद के लिये वर्मनी से भी अधिक भकानक सिद्ध होगी। आजाद हिन्द सरकार अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक पर गहरी नजर रखते हुये पूरा लाभ उठाने का कोशिश करेगी। हमारी परराष्ट्रनीति का मूलमन्त्र यह है कि "इंग्लैएड का दुश्मन हिन्दुस्तान का दोस्त है।"

त्र्यव यह साफ हो गया है कि जर्मनी सरीखें समान शत्रु के होते हुये मी रूस और इंग्लेंगड तथा अमेरिका के युद्धोद्देश्य एक-से न थे। सानकां-सिस्को सम्मेलन से भी यह प्रगट हो गया है, जिसमें रूस के परराष्ट्र कमिसर मोशियों मोलोटोव ने इंग्लैएड श्रौर श्रमेरिका की माग को म्बीकार करने से इनकार कर दिया था । हिन्दुस्तान ऋौर फिलिपाइन्स से गये हुये इंग्लैंड श्रीर श्रमेरिका के कठपुतली प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भी उसने सवाल उठाया था । दीनों के वीच में पैदा होने वाली चौड़ी स्रीर गहरी खाइ की यह मतमेट तो भूमिकामात्र है। इस मतमेद को देखते हुये हमे ऋपने प्रधान शत्रु की वास्तविक स्थिति श्रीर शिक्त को समभने मे कुछ भी भूल नहीं करनी चाहिये। जब इंग्लैएड अमेरिका की सहायता के विना अकेला लड़ रहा था, तब यूरोप में सभी स्थानों पर वह बुरी तरह हार खा रहा था। ऋमेरिका के नेतृत्व में उसी की सहायता से पीछे वह कुछ विजय प्राप्त कर सका है। मैंने कई बार यह कहा है कि इगलेड के साभ्राज्य के दिन अब पूरे हो रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य मुर्भा रहा श्रीर मर रहा है। वह श्रमेरिका की सहायता से किसी प्रकार श्रपने दिन पूरे कर रहा है। त्रुढे त्राटमी का नीवन मुयोग्य डाक्टमें द्वाग दवाइयो श्रीर सूर्यों के सहारे लभ्जा खींचा जा सकता है, लेकिन, उसमे युनायस्था की ताकत कभी भी पैदा नहीं की जा सकती। अमेरिका की लकड़ी की घोड़ी के महारों लगडा ब्रिटिश साम्र ज्य चलते रहने की कोशिश तो कर रहा है, विन्तु उसका काम इसके सहारे ऋधिक दिन नहीं चल सकेगा। इमें तो हिन्दुस्तान में अभेजी साम्राज्य को सिर्फ एक अन्तिम भागीचोट

श्रीर लगानी है । हिन्दुस्तान के ही सहारे ससार में उसका साम्राज्य टिका हुश्रा है ।

''पूर्वीय एशिया में हमारे कार्यक्रम में कुछ भी रहोबदल नहीं हुस्रा है। मैं पूर्वीय एशिया के ऋपने लोगों से सर्वस्व न्यौछावर करने की माग एक वार फिर करना चाहता हू । अपने नुकसान की भरपाई करने के लिये हमें और भी श्रिधिक जन, धन श्रीर साधन चाहिये। इससे भी श्रिधिक हमें बल-वती इच्छा ग्रौर दृढ निश्चय चाहिये। हिन्दुस्तान को ग्रपने कब्जे में करने में अप्रोजों को १७५७ से १८५७ तक पूरे एक सौ वर्ष लगे हैं। इस लिये यदि हमें अपनी आजादी प्राप्त करने के लिये कुछ अधिक वर्ष लग जाय, तो किसी को कुछ भी शिकायत नहीं होनी चाहिये । हमारे लिये यह कितने उत्साह की बात है कि सारे ही संसार, यहा तक कि शत्रु द्वारा ऋधिकृत देशों में भी हिन्दुस्तानियों में अभूतपूर्व जागृति पैदा होगई है। तुम लोगों ने सानफ्रांसिस्को सम्मेलंन के ऋवसर पर देखा होगा कि किस प्रकार श्रमेरिका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों ने श्रीमती विजयलच्मी परिडत के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के लिये पूर्ण श्राजादी की माग का थी। यहा तक कि सर फिरोज खा नून सरीखे त्रिटिश सामृाज्यवाद की कटपुतली को मी यह कहने को लाचार होना पड़ा था कि ससार की कोई भी ताकत हिन्दुस्तान को आजादी से वंचित नहीं रख सकती । उसके कहने के श्रनुसार भी हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद की शक्ति इतनी प्रवल होती जा रही है स्त्रौर बाहर स्त्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिया इस प्रकार बदल रही हैं कि उनके कारण हिन्दुस्तान की ऋाजादी की मांग का प्रतिरोध करना ऋसम्भव होता जा रहा है। ब्रान्त में मैं ब्रापसे, विशेषकर थाईलैएड में रहने वाले अपने देशवासियों से, अपील करना चाइता हू कि वे आगे बढें और श्रागे श्राने वाले श्राडे दिनों में स्वदेश के प्रति श्रपने कर्तव्य का पालन करे। इससे भी अधिक मैं यह चाहता हू कि आप सब अपने देश की श्रन्तिम श्रौर सुनिश्चित विजय के लिये मेरे ही समान श्रपने हृद्य में श्राशा

क्रीर विश्वास को जाग्रत करें। यह हार्दिक विश्वास श्रीर दृढ निश्चय ही हिमार जहाज का लगर है। हिन्दुस्तान जरूर श्राजाद होगा श्रीर जल्दी ही होगा। इस श्रटल विश्वास के साथ, श्राश्रो, हम सब स्वदेश की श्राजादी की लड़ाई को जारी रखें।

जयहिन्द।

## हमारे एजेग्ट

```
बम्बई--जयहिन्द बुकडिपो, सी० पी० टैंक।
कराची--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ।
कलकता--कमला स्टोरस, ४६ ऋपर चिसपुर रोइ।
तिनसुखिया (त्र्रासाम)—श्रीकृष्ण खादी भएडार।
खरियार रोड (उड़ीसा)—श्री ऋयोध्याप्रसाट गुप्ता ।
वृजराजनगर (उड़ीसा)—श्री बुधराम सागरमल डालमिया ।
मधुवनी (बिहार)—श्री रघुवरसिंह।
माधीपुरा (बिहार)—श्री रामशरणसिंह।
रकसौल (बिहार)—श्री मदनमोहन गुप्ता, विश्राम कुटीर।
लाहौर-हिन्दी पुस्तक भवन । ग्राम-सेवा मगडल, लाजपत भवन ।
त्रम्बाला शहर—भारत पुस्तक भएडार ।
श्रम्बाला छावनी--श्ररविन्द कला मन्दिर।
 हिसार-विद्या प्रचारिगो सभा । भिवानी-शर्मा वदर्भ ।
 कालका- श्री ठाकुरदास श्रोम्प्रकाश ।
 इलाहाबाद—विश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका।
 कानपुर-स्वराज्य ग्रामोद्योग भएडार । लखनऊ-मालवीय बुकडिपो।
 मिर्जापुर-श्रो केदार शुक्ल, गर्णेशगंज।
 भर्यना (इटावा)—श्री प्यारेलाल गुप्ता स्राजाद।
 शामली--कमला खादी भएडार । मेरठ - लाइट हाउस ।
 मैनपुरी—त्रार्यं साहित्य मन्दिर । बरेली—प्रेम पुस्तक भएडार ।
 देहरादून—साहित्य सदन । मसूरी—श्री शिवप्रसाद बुकसेलर ।
 नजीवाबाद--श्री महेन्द्रकुमार ऋग्रवाल ।
 कोठद्वार—श्री दुर्गाप्रसाद भारतभूषण ।
त्र्रलमोड़ा--पन्त स्टोर । काशोपुर--श्री शेरसिंह I
```

ऋनीगढ़--मीडर्न पिक्तिशिंग हाऊस । गोरखप्र--इलचल साहित्य मन्दिर श्रोर श्री मधुरादास सिथारामदास । इरिद्वार—भाडं इग्नामसिंह सोहनसिंह। ग्वालियर—श्रो एम बी जैन एएड ब्रटर्स । इन्टोर--नवयुग साहित्य-मदन, दयानन्द मिशन, त्रानन्द साहित्य सदन श्रीर श्री ऐम श्राग तुलसीदास। व्यावर-भी भवरलाल ग्रायं, ग्रायं न्यून पेगर एजेंसी। शेखावाटी (भीकर)-नेशनल ट्रेडिंग सर्विस । ग्रनवर-राजस्थान पुस्तक भण्डार I कोटा—मोहन न्यून एनेसी। नाथद्वारा--ग्रार एन कपूर। बोघपुर—किनाव घर श्रौर श्रखवारिस्तान I भरतपर--- श्रायं ब्रदर्स एएड कम्पनी । वीकानेर--श्री गगाटास केशिक, रेलवे रोड़। मुजानगढु--श्री श्याम डिपो । रतनगढु--सागरमलजी शर्मा । सरदार शहर--श्री महालचन्द हनुमानमल मोडक ऋौर श्री मोइनलाल जैन। राविंद्दनगर--पृर्णचन्द्र वासल एराड कम्पनी। जनलपुर--- के सी. नेमा, त्रावर हाई स्कूल श्रीर श्री सुषमा साहित्य मन्दिर। नागपूर-राममूर्ति मिश्र, सुभाषचन्द्र रोड । टमोह—नन्टलाल डालचन्टजो जैन । वैनृल—रामनाथजी मिश्र । वर्घा — श्रो लच्मीनारायण्डी भारतीय । रायपुर-राममुचितसिंहनी ऋौर राष्ट्रीय विद्यालय बुक्हिपों।